





पुकाश्य निर्म १००० पुकाश्य मिला मिला मिला में हिंदा - (म - 2) भी मेर्स मान मेर प्राची मेरी माल

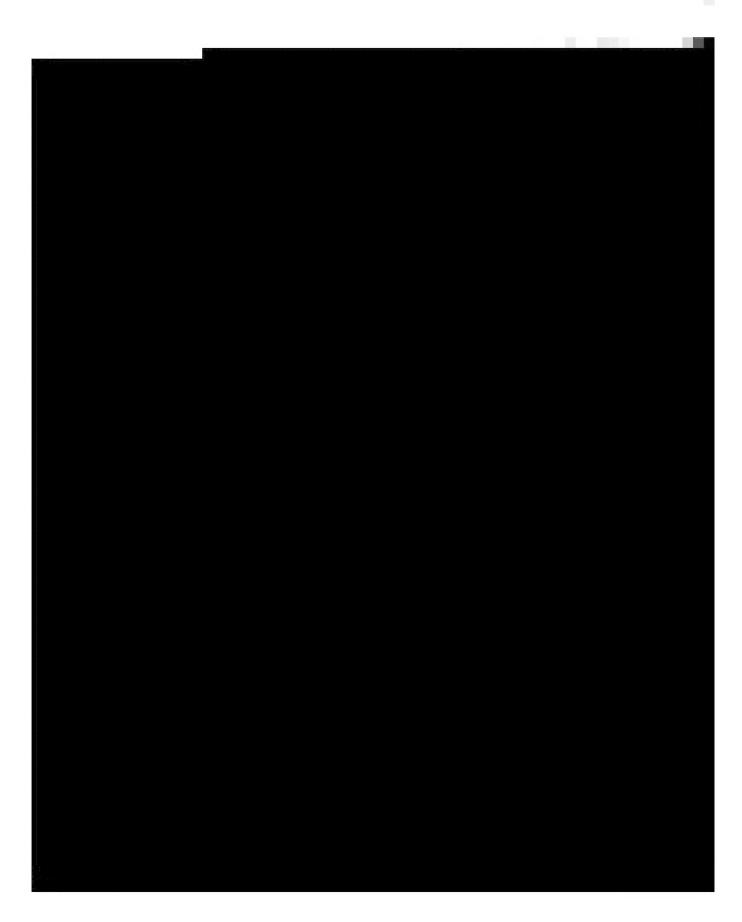

ग्रँघेरी बस्तियाँ

अँघेरी बस्तियाँ

ग्रँधेरी वस्तियाँ

ग्रँधेरी बस्तियाँ

ग्रँधेरी बस्तियाँ

अँधेरी बस्तियाँ

ग्रॅधेरी वस्तियां

ग्राँधेरी बस्तियां

श्रंधेरी बस्तियाँ

ग्रंधेरी बस्तियाँ

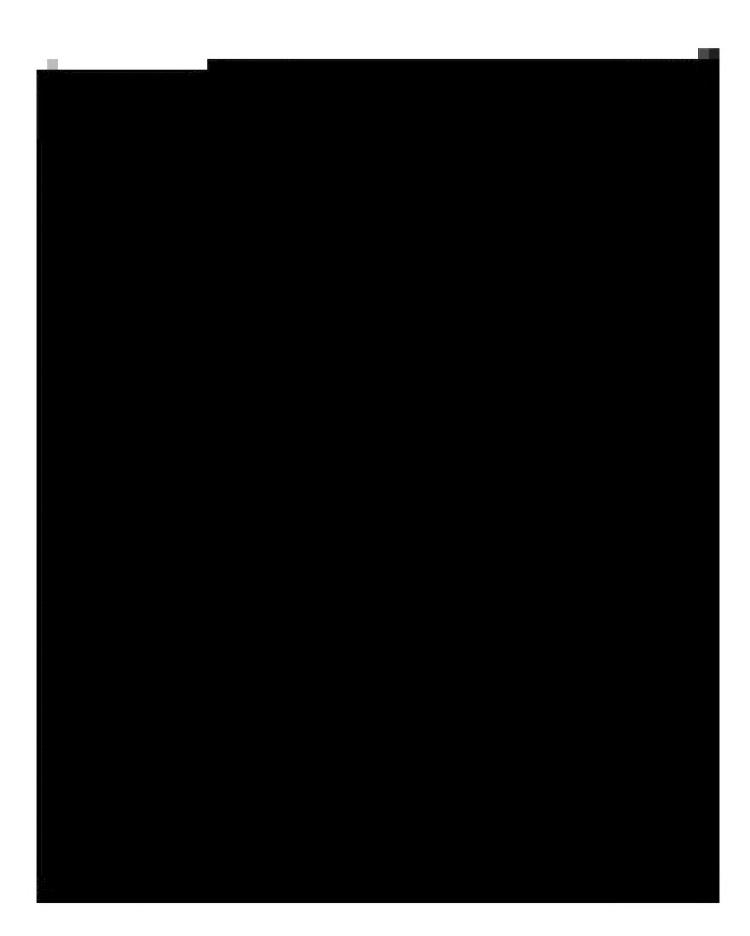

#### ग्रामीण समस्याग्रों पर ग्राधारित रंगमंचीय ग्रभिनेय नाटक



विद्या प्रकाशन मन्द्र दिल्ली-६

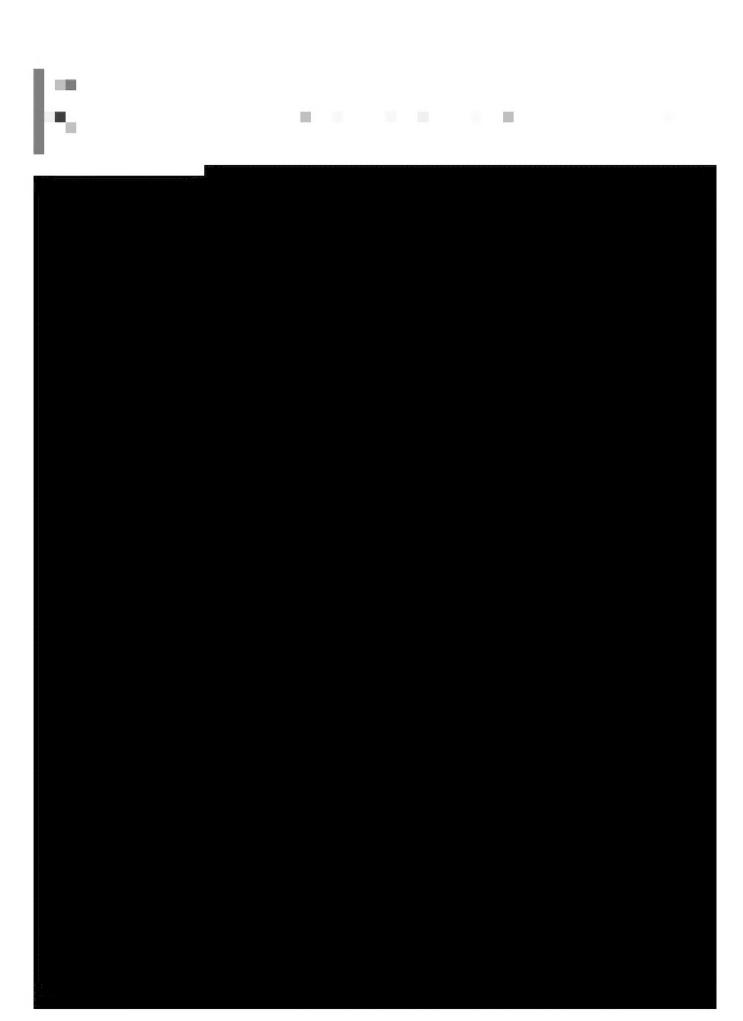

# ग्रंधेरी बस्तियाँ

लेखक गोविन्द वल्लभ पंत

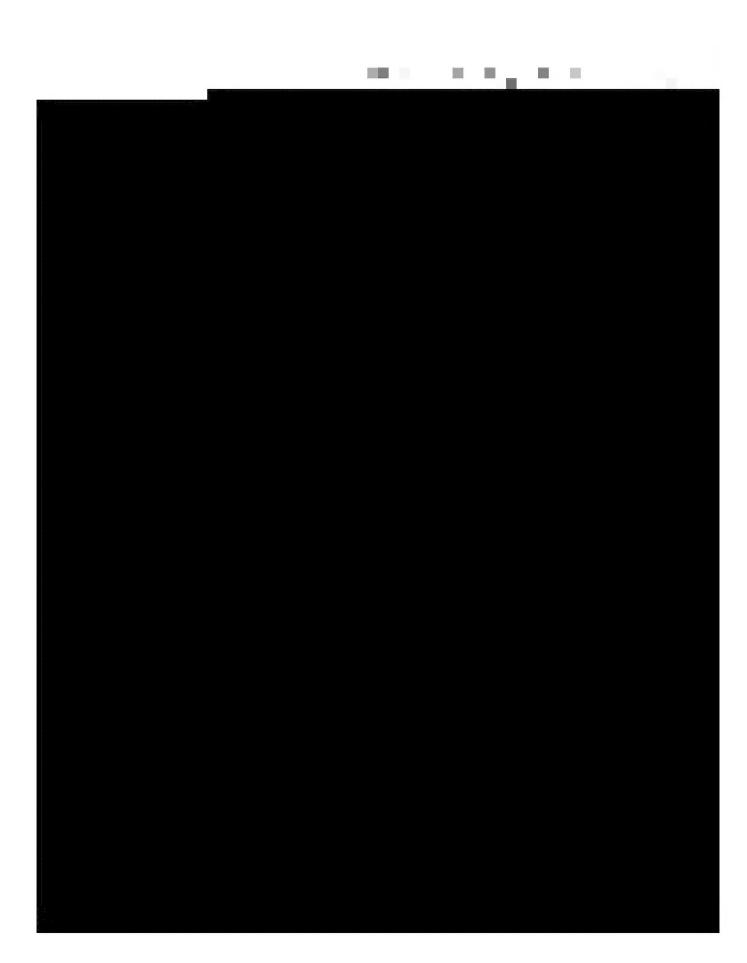

#### **©** लेखक १६७०

संस्करण : प्रथम १६७०

मूल्य : रु० ३.०० ग्रावरण : रवीन्द्र सेठ

प्रकाशक : विद्या प्रकाशन मंदिर, दरियागंज, दिल्ली-६

मुद्रक : युगान्तर प्रेस दिल्ली-६

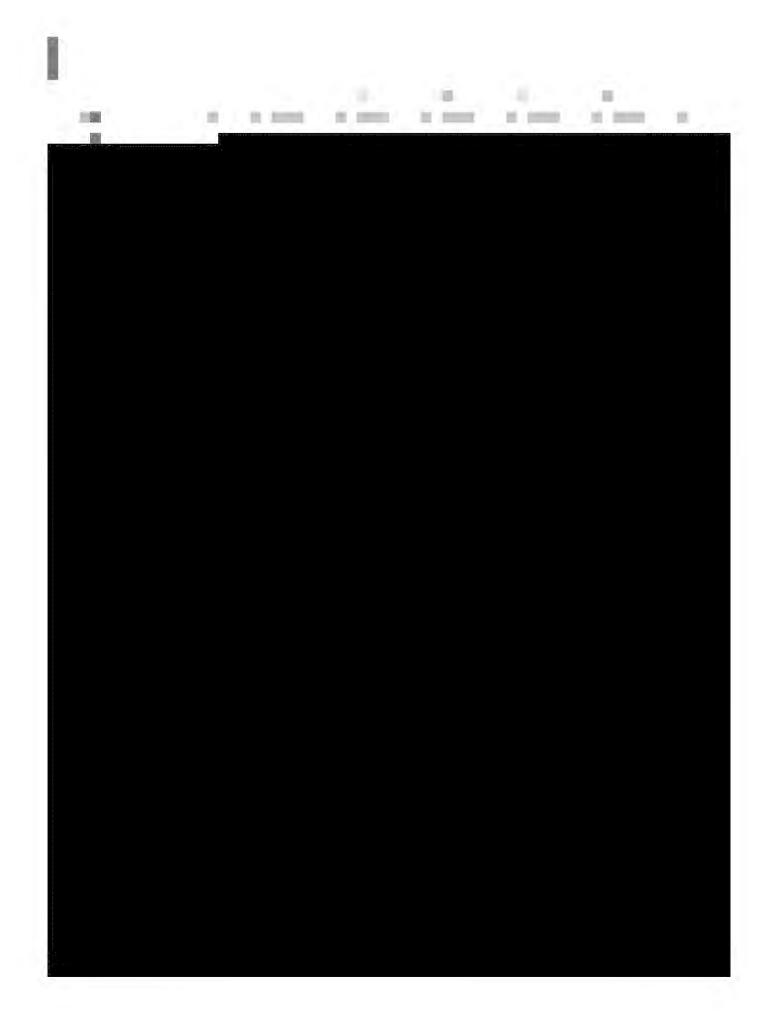

## पात्र-परिचय

- भगवान —गाँव का बूढ़ा नंबरदार
- ग्रंजना—उसकी कुमारी कन्या
- प्रकाश—एक समाज-सेवक
- शंक्र—गाँव का पुजारी
- गणेश—उसका लड्का
- माया गणेश की स्त्री
- भरोसे—एक हरिजन
- भगत—एक मजदूर
- जुगत—दूसरा मजदूर
- रामदास—भगवान का भावी समधी
- रोशन—एक किसान एक भिखारी

Œ

## दोशब्द

भारत के गाँव ग्राज भी ग्रिशिक्षा से उत्पन्न ग्रज्ञान के ग्रंथरे में घिरे हैं। पुरानी परम्पराग्रों, रूढ़ि संस्कारों, ऊंच-नीच तथा छुग्राछूत के भेद-भावों का ग्रंथरा ग्राज भी ग्राम-वासियों को ग्रस्त किए हैं। मन से, बुद्धि से ग्रौर परिवेश से घिरे ग्रंथेरे में नई पीढ़ी शिक्षा से प्राप्त ज्ञान की मशाल ले उस ग्रंथेरे से लड़ रही है। सदियों से खड़ी दिवार को तोड़ने का संघर्ष है। विरोध चाहे जितना ग्रौर जैसा हो, पर रोशनी ने हमेशा ग्रंथेरे को चीर कर राह बनाई है।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत की पैनी दृष्टि इस ग्रंधेरों ग्रौर उसके संघर्ष में भटकी है ग्रौर उनकी प्रखर कलम ने इस समस्या को इस नाटक में सजीव चित्रित कर दिया है।

रंगमंच पर यह नाटक काफी खेला गया है श्रौर काफी लोक-प्रिय तथा सफल रहा है।

प्रकाशक



#### पहला ग्रंक

[हश्य—गाँव, धनुषाकार तीन घरों की चहारदीवारी के तीन प्रति । उसे प्राप्त प्राप्त प्रमान भगतान नामक गाँव के मुखिया का है। दूसरे प्रवेश के भीतर भूमिया का मंदिर। वहाँ एक धर्मशाला ग्रौर पुजारी के रहने का मकान भी है। तीसरा दरवाजा प्रायः खंडहर हो चुके एक मकान का है। वह भुतहा कहा जाता है। इसीलिए पुजारी शंकर ने ग्रपनी डर मिटाने के लिए उस मकान में भगत ग्रौर जुगत नाम के दो मजदूरों को जगह दे रखी है। सुबह चार बजे का समय। घोर ग्रंधकार। बादलों में बिजली की चमक से एक-दो बार छाया-मूर्ति-सा हाथ में एक ग्रटेची ग्रौर थैला लिए दबे पैर ग्राता हुग्रा प्रकाश दिखाई दे जाता है।]

प्रकाश : [भगवान के मकान के भीतर टॉर्च चमकाकर किसी की राह देखता है। जब कोई नहीं ग्राता तो फिर टॉर्च चमका-कर बहुत धीमे स्वर में पुकारता है।] ग्रंजना ! ग्रंजना ! अंजना : [बिना किसी उत्साह ग्रौर तैयारी के चुपचाप भीतर से

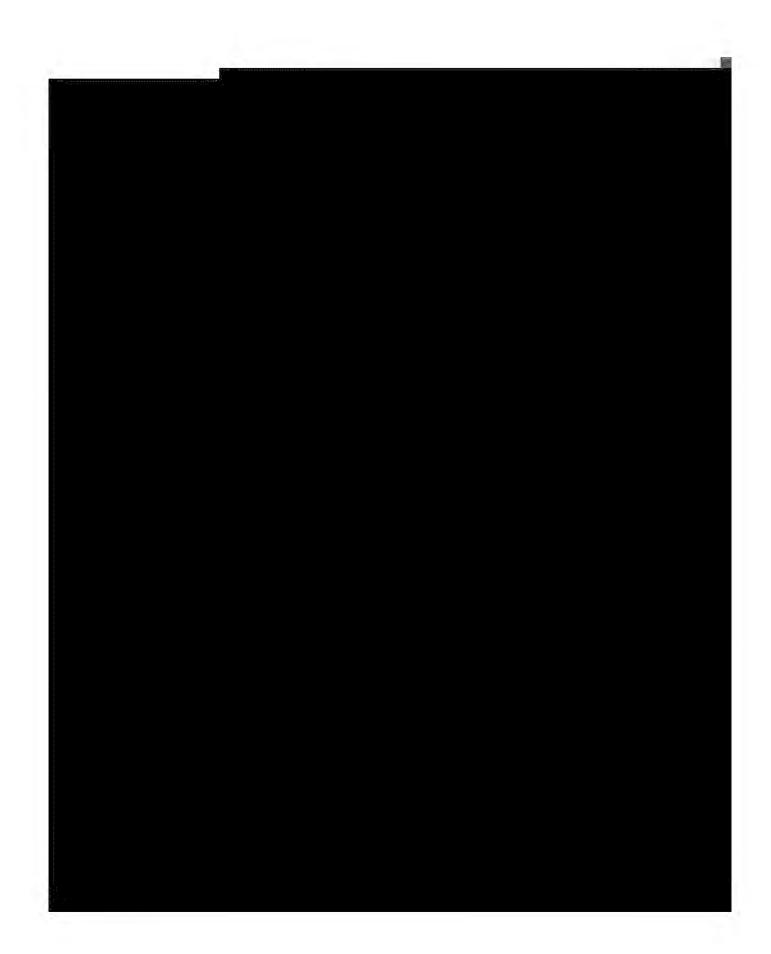

त्राकर उसके सामने खड़ी हो जाती है।]

प्रकाश : श्रंजना, इस तरह पत्थर की मूर्ति-सी श्राकर खड़ी हो गईं ? वह उत्साह कहाँ गया तुम्हारा ? कपड़े कहाँ हैं ? क्या ऐसे ही नंगे पैर ? चलो फिर, देर नहीं करनी है।

अंजना : नहीं प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ शहर को भाग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।

प्रकाश : ऐसे वचन तोड़ती हो ग्रब ? कल तुमने मेरे साथ चल निक-लने का पक्का वादा किया था।

अंजना : माफ कर दो मुक्ते। मैं सारी-सारी रात इसी उलक्षन पर जागती रही हूँ। मेरी मां बहुत छोटी ही मुक्ते छोड़कर चल बसी। मेरे बूढ़े पिता ने रुई की बत्ती से दूध पिलाकर मुक्ते इतना बड़ा बनाया। इस उपर में उन्हें प्रकेले ही छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शहर की रंगीनी में भाग जाऊँ—कौन इसकी सराहना करेगा प्रकाश ?

प्रकाश : पिछले पाँच साल से मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने इस गाँव के सुधार की बड़ी कोशिश की — लेकिन यहाँ की गंदगी छुत्रा छूत ग्रीर ग्रंध-विश्वास के ग्रागे मैं हार गया।

अंजना : ग्रौर इस हार को जीत बनाने के लिए ही तुम एक बूढ़े की लाठी छीनकर लिए जा रहे हो ?

प्रकाश : इस भ्रज्ञान भ्रौर ग्रुँधेरे से बाहर निकलने के लिए कल तुम राजी हो गई थीं।

अंजना : बिना विचारे ही उतावली में !

प्रकाश : शहर की सफाई ग्रौर सभ्यता में रहने के लिए क्या सोच-विचार चाहिए ?

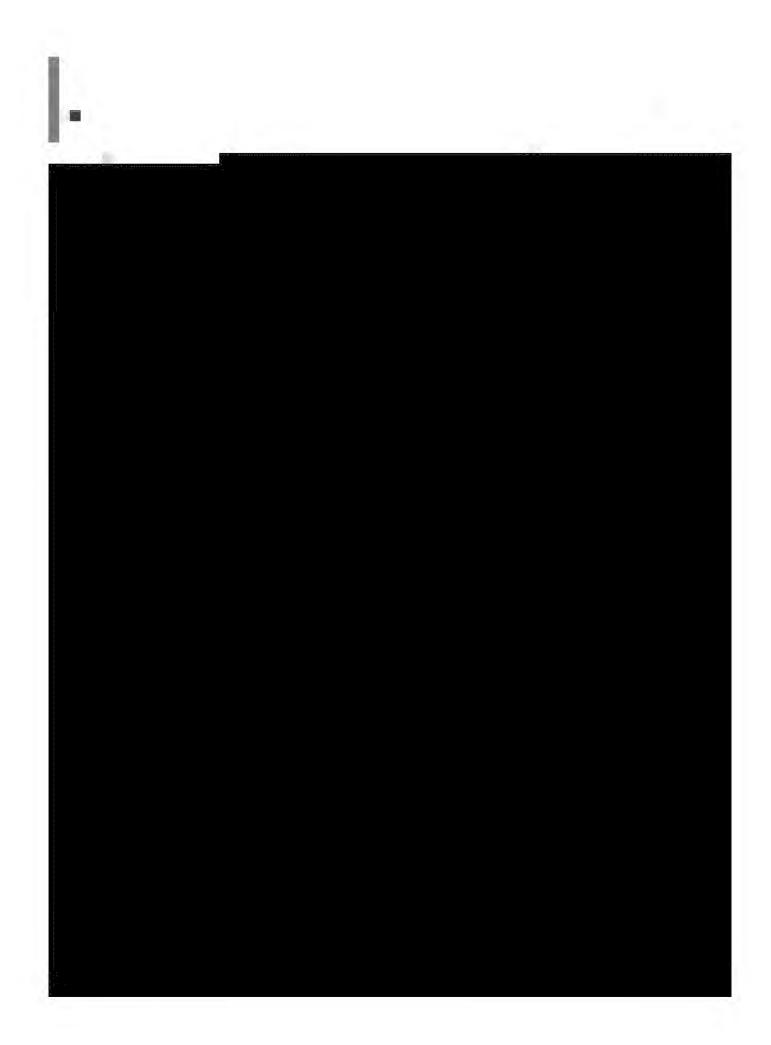

प्रकाश : एक ही रात में तुम्हें यह क्या हो गया ?

अंजना : विदेशी कएड़ों श्रौर बोली से जिन्होंने श्रपना प्रभाव श्रौर चेहरों को रंगकर तंदुहस्ती बढ़ाई है। पैसा जिनका भगवान् श्रौर सच्चाई सौदे की चीज है। ग्रामोकोन के तवे पर जिनका नकली गीत, सिनेमा की चादर पर जिनकी भूठी तसवीरें नाचती हैं। हवा-पानी, श्राग-उजाला, खाना-कपड़ा नकली; श्राचार-व्यवहार, संबंध-प्रेम सब भूठा-ही-भूठा।

प्रकाश : [ठंडी साँस लेकर] मेरा प्रेम भी क्या ? ऐसे बदनाम न करो उसे ऋंजू ! ऋग में कूद जाऊँ या पानी में, परीक्षा कर देख लो मेरा प्यार।

अंजना : कैंसा प्यार ? नारी के चमड़े का प्यार ? वह प्रकृति का उपजाया हुग्रा एक धोका है। प्रजा को ग्रन्न-ग्राधार देने वाली गाँव की मिट्टी के प्यार को मैं कहीं श्रेष्ठ समभती हूँ। पहले मेरे गाँव का प्यार है। तुम्हें शहर का ऐसा ही मोह है तो क्यों नहीं तुम मेरे गाँव को वैसा ही साफ, सुंदर ग्रौर सभ्य बना देते ? हर शहर पहले एक गाँव ही था श्रौर हर गाँव पहले एक मकान !

प्रकाश : [भावना के प्रवाह में ग्राकर उसका हाथ पकड़ लेता है।] ग्रंजना ! ग्रंजना ! ये कैसे शब्द तुम्हारे मुख से निकल गए ! डूबते के लिए धरती, ग्रंधे के लिए उजाला वन ग्राई

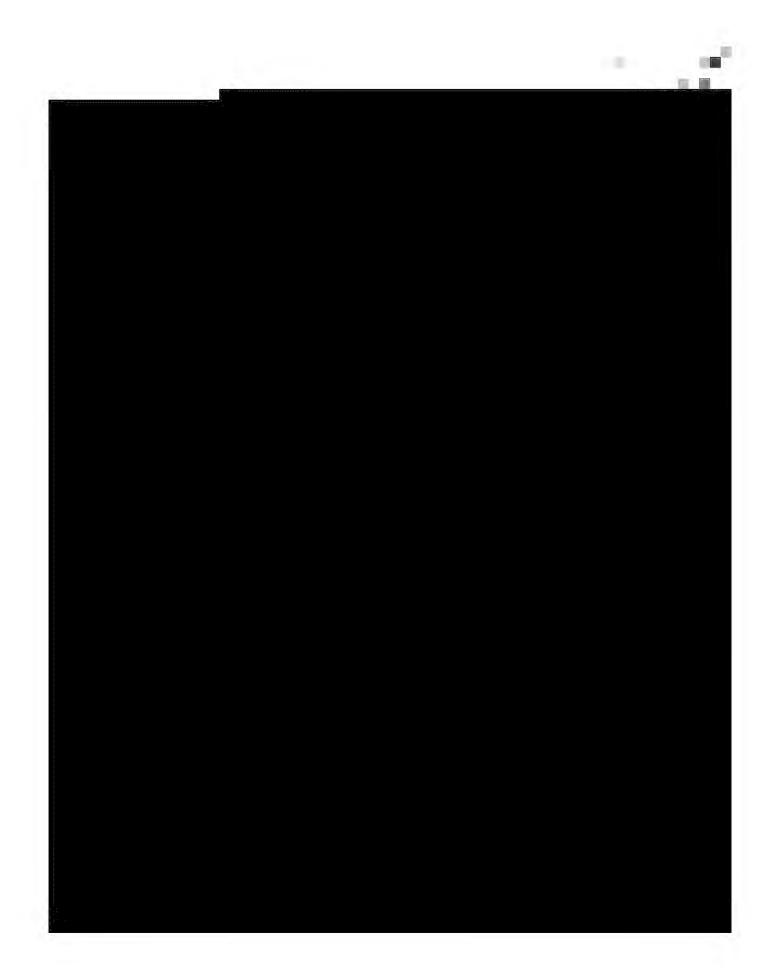

हो तुम ! इस गाँव को शहर की तरह साफ, सुंदर श्रौर सभ्य बनाने का जीवन-व्रत लेता हूँ।

अंजना : ठहरो, उसकी बुराइयों से ऊपर !

प्रकाश : हाँ-हाँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर यही पवित्र प्रतिज्ञा है मेरी। धरती-श्राकाश श्रौर देवता-मनुष्य गवाह रहें। दूसरा हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है।

भगत : [खंडहर के भीतर से] जुगत रे, थ्रो जुगत ! भूत जागि गवा रे भूत ! अब मुश्किल बा, खैर नहीं !

अंजना : छोड़ो । [ग्रपना हाथ छुड़ाकर] इस ग्रंथेरे में कोई हमें भूत समभ रहा है। ग्रौर वह देखो, कहीं ग्राग भड़क उठी ! [ग्रंजना ग्रौर प्रकाश पर दूर से कुछ उजाला चमकता है।] इस उजाले में हम पहचान लिए जावेंगे। [घर के भीतर भाग जाती है।]

[वहाँ पर उजाला बहुत ग्रिधिक बढ़ जाता है।]

प्रकाश : [दूरी पर देखकर] कहाँ लग गई ग्राग ? यह तो गरीब हरिजन की भोपड़ी है—भरोसे चमार ! कौन है उसका वहाँ गाँव से उतनी दूर ! [भाग कर उधर जाता है ।]

भगत : [भगत, जुगत का हाथ पकड़ कर खींच लाता है।]

भगत : हिंयन, एइ ठैं। [धरती पर पैर मारकर] देखा रहा भूत ! एक लड़की केर हाथ खींचत रहा। कह नाहीं सिकत है लड़की ग्रोकरे जात की या साँची।

जुगत : धुतेरे की ! क्या मजे की नींद से उठा लाया मुक्ते।

भगत : तो से बेमतलब भूठ कहित है का ? पेसाब करे खातिर ग्राइन रहा। बाप रे!!

जुगतं : ग्ररे बुद्धू, इस भूतहे मकान में इन्हीं भूतों से लड़ना है।

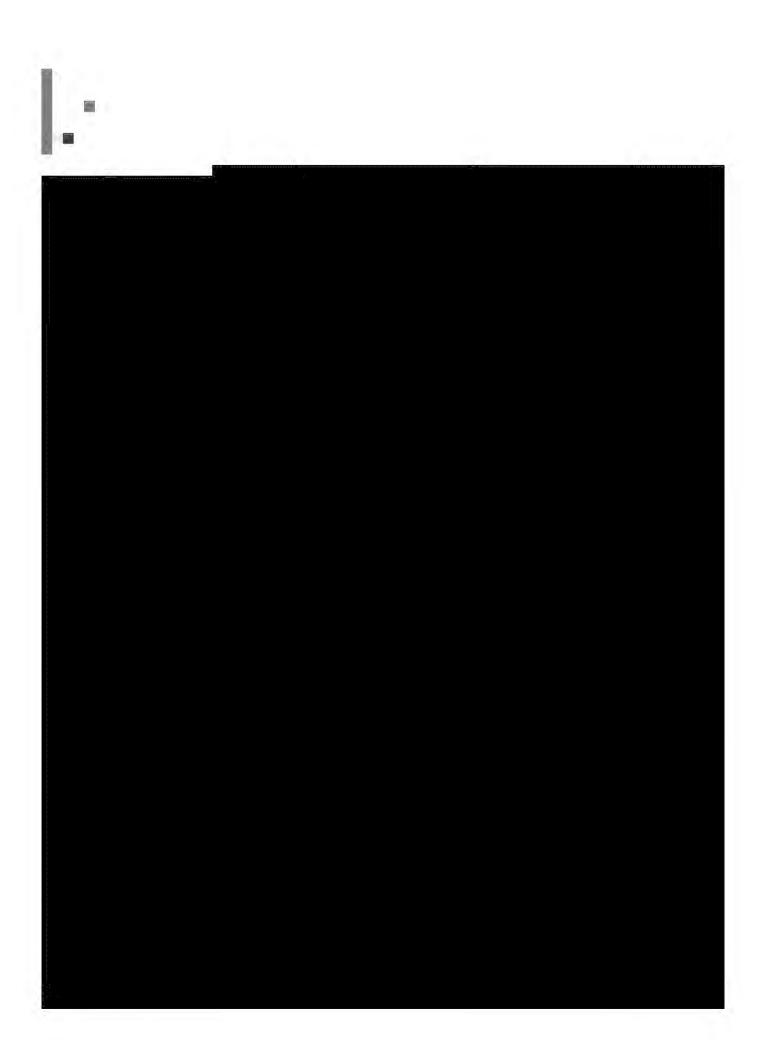

ग्रॅंघेरी बस्तियाँ १३

तभी तो हमें यहाँ मुफ्त रहने की इजाजत मिली है।

भगत : ग्रब तो सबेरा हुइ गवा।

जुगत : सबेरा है यह ? कहीं श्राग लग गई !

भगत : ग्राग नाहीं, इहू भूत-लीला हौ। चल भागि चलें, सो रहें।

उसको हाथ खींचकर भगा ले जाता है खंडहर में।]

भगवान् : [ग्राँख मलते हुए नींद से जागकर ग्राता है।] इस उजाले को मैंने सूरज समभा। यह तो ग्राग लग गई। उस गरीब की ही भोपेड़ी होगी यह। ग्रपना-पराया कौन है उसका? [खंडहर के द्वार पर जाकर पुकारता है।] ग्ररे ग्रो भगत! ग्रो जुगत! उठो रेग्राग लग गई गाँव में। [द्वार भड़भ-ड़ाता है।]

[जुगत श्रौर भगत श्राँखें मलते हुए श्राते हैं।]

भगत : [ग्राँखों पर हथेली रख दूरी पर देखकर] हम समभे रहा कि ई भूत-लीला बाय । सच्चे ही ग्राग लागि गई का ?

जुगत : मकान किसी का नहीं है वहाँ। गाँव के बाहर है वह जगह। घास का ढेर होगा, उसी में ग्राग लग गई। शायद? भरोसे की भोपड़ी है।

जुगत : उसके जोरू न जाँता, न गाय-बैल, न लोटा-कंबल। चिलम पीकर रख दी होगी लापरवाही से। ग्रांधी से उड़ा गई।

भगवान : बहस मत करो । उसके कुछ नहीं, पर वह खुद तो है न ग्रपना । चलो, ग्ररे वह ग्रादमी तो है न ?

[शंकर के घर से उसका बेटा गणेश लाठी लिए म्राता है।]

गरोश : कहाँ लग गई ग्राग ? मैं चलूँगा उसे वुक्ताने।
[भगवान्, उसके पीछे जुगत-भगत फावड़े उठा ग्राते हैं।
शंकर ग्राकर गणेश का हाथ खींच लेता है।]

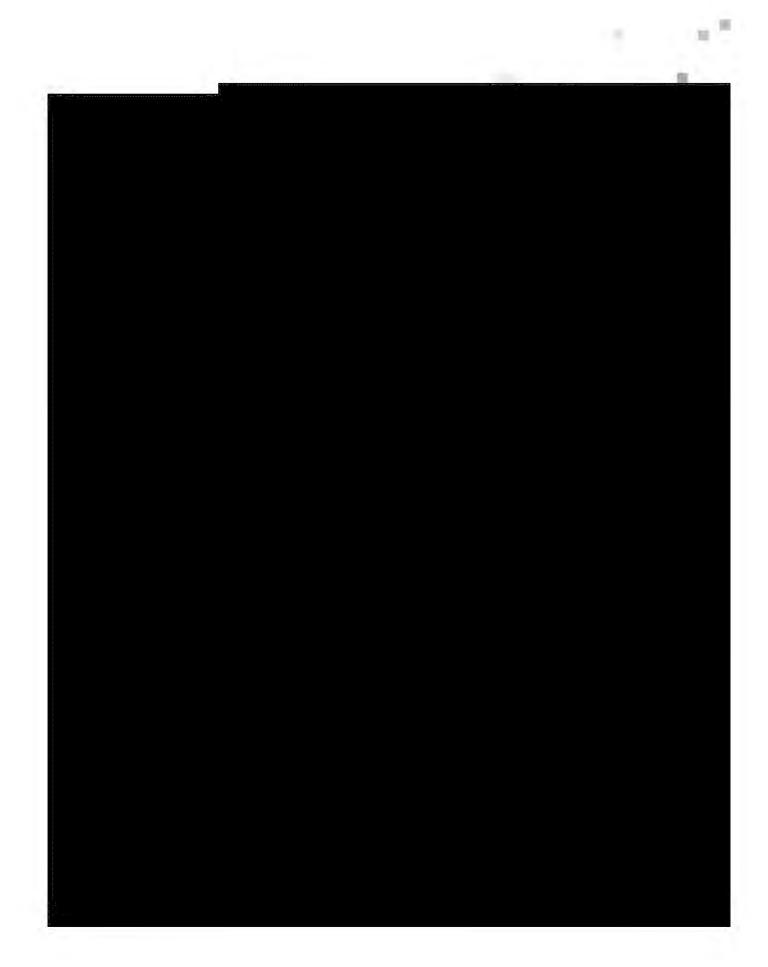

शंकर : तुम नहीं जाग्रोगे उस नीच के घर श्राग बुक्ताने।
[उसके हाथ की लाठी छीन लेता है।]

गरोश : पिताजी, ग्राग नीच-ऊँच सवको एक ही तरह की राख में बदल देती है। जो ग्राग ग्राज एक ग्रह्सत के घर में लगी है, उसकी लपट ऊँचे दरवाजे को भी छू सकती है।

शंकर : नहीं छू सकती, मैं कहता हूँ तुक्तसे। मैं इस भूमिया के मंदिर का पुजारी हूँ। नहीं देखता है ? नित्य नियम से नहा-धोकर मैं उनकी कैसी पूजा कर्रता हूँ।

गरोश : पिताजी, शरीर धोने से मन का घमंड नहीं धुलता, ग्रगर दीन ग्रौर दलित के लिए हमारी पूजा में कोई प्रार्थना नहीं है तो वह एक कोरा पाखंड है। नशे-पानी की तरह से सिर्फ एक पुरानी ग्रादत।

शंकर : बदतमीज, क्या बकता है यह ?

गरोश : इतिहास में बार-वार हमारी जाति का यह घमंड चूर-चूर हुआ है।

[बूँघट काढ़े माया एक टोकरी में कुछ गोबर लाकर जमीन पर थापने लगती है।]

शंकर : कब हुआ है रे ?

नाएरेश : सोमनाथ के पुजारी का ग्रिममान दूटा था जब।

शंकर : दो दर्जे क्या पढ़ लिया बड़ा भारी पंडित हो गया रे तू, इसी डर से मैंने तेरा नाम कटना दिया था श्रौर ग्रगर ज्यादे चतुराई तूने दिखाई तो मार-मार कर सारी पुरानी पढ़ाई भी तेरी खोपड़ी से निकाल दूँगा। [लाठी तानकर] चल भीतर।

[डरे हुए लड़के के पीछे शंकर का लाठी ताने भीतर जाना।

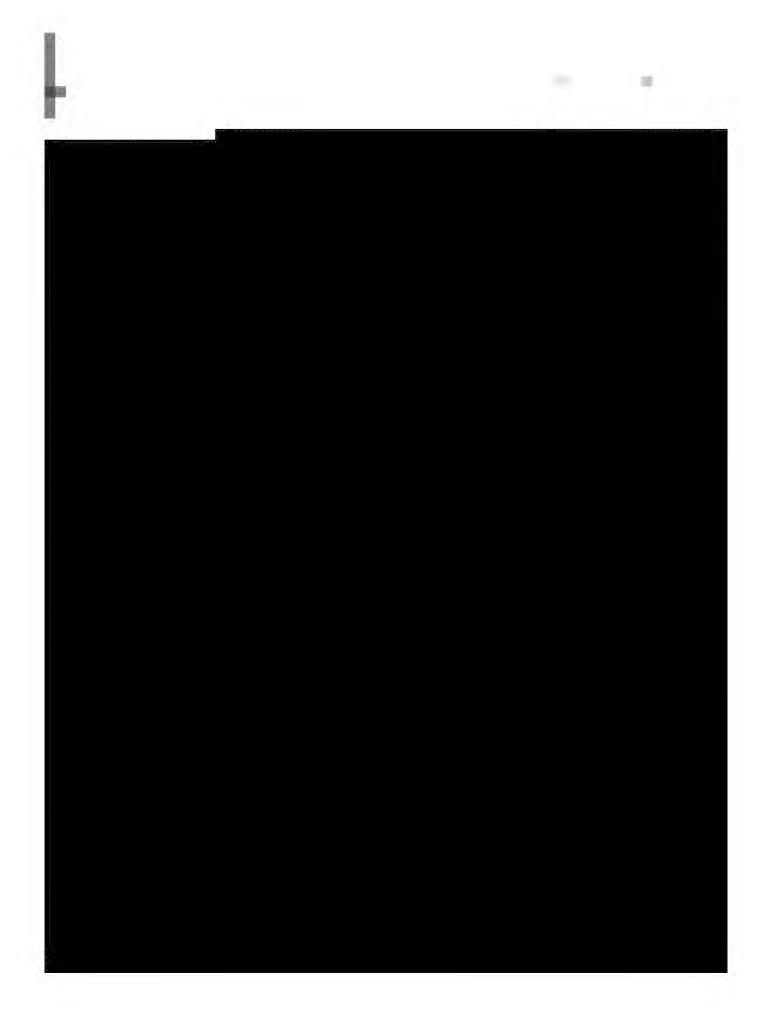

माया घूँघट हटा अपना काम छोड़, गोबर सने हाथों से चिंता के लाप उतके नीछे जली जाती है। अकारा मरोले को अपनी पीठ पर लादकर लाता है। उसके पीछे भरोसे की टांगों पकड़ सहारा देते हुए भगवान् भी ब्राता है। दोनों उसे चबूतरे पर रखते हैं।

भगवान् : [पुकारता है।] ग्रंजना ! बेटी ! लोटे में जल ले ग्रा जल्दी से, पंखा भी। [प्रकाश से] तुम खूव पहुँचे सबसे पहले इस गरीब की मदद को। कैसे जान पड़ा तुम्हें ?

प्रकाश : जिस ग्राग ने जलाया, उसी को लपटों ने राह दिखा दी। [ग्रंजना एक लोटे में जल ग्रौर पंखा लेकर ग्राती है। भरोसे चबूतरे पर उठ बैठता है। अचरज से इधर-उधर देखता है।

भगवान् : [भरोसे को सँभालते हुए] ठीक हो भरोसे ? [उसे पंखा करता है।]

भरोसे : हाँ, ठीक हूँ । यहाँ कहाँ ले ग्राए मुफे ?

प्रकाश : कैसे लगी यह ग्राग?

भरोसे : कुछ नहीं जानता।

भगवान् : लपटों से छू तो नहीं गए ?

भरोसे : नहीं।

प्रकाश : बेहोश क्यों पड़े थे ?

भरोसे : डर से, पंखा रहने दी जिए, मैं ठीक हाँ।

भगवान् : प्यास लगी है ?

भरोसे : हाँ।

भगवान् : इस लोटे में दूध ले ग्राग्रो ग्रंजना दुहकर।

भरोसे : [पंखा छीनकर ग्रलग रख देता है।]

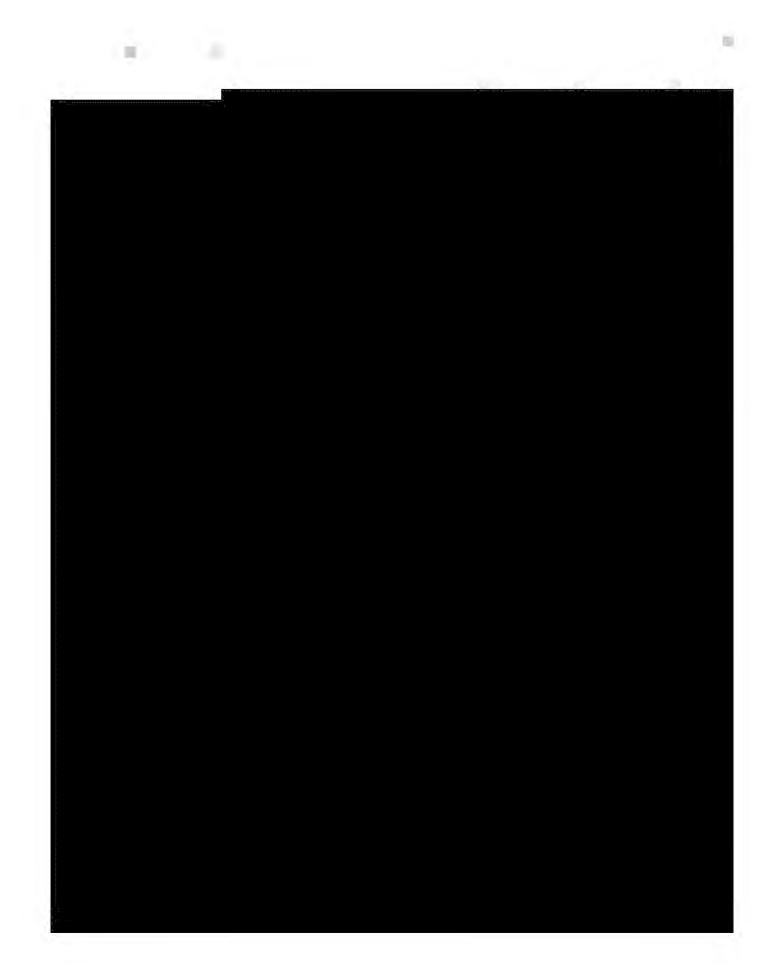

[ ग्रंजना लोटे का पानी गिराती हुई चली जाती है । ]

भरोसे : [उठकर इधर-उधर देखता है।] मालिक, नंगा-भूखा जैसा भी था, उस भोपड़ो के भीतर लुका-छिपा। ग्रब कैसे मेरी ग्राबरू रहेगी?

> [भगवान् के इशारे पर प्रकाश दीवाल के सहारे खड़ी चार-पाई उठाकर चबूनरे पर रखता है। भगवान् भरोसे को उस पर लिटा देता है।

भगवान् : लेटो इस पर, श्रभी कमजोर हो तुम । सारी फिकों को दूर फेंक दो । सब इंतजाम हो जायंगा तुम्हारा ।

शंकर : [भीतर से ग्राकर ग्रंपने द्वार पर खड़ा होता है।] यह क्या ? चारपाई पर बिठा दिया उसे ?

भगवान् : पुजारी जी, बुनने तक ही है क्या इसमें इसका ग्रधिकार ? बैठ नहीं सकता यह उसमें दुख-पीड़ा में भी ? चारपाई मेरी है यह । मैं चाहे जिसे भी बिठाऊँ इस पर ।

शंकर : मैं तो भूलकर न बैठूँगा श्रब कभी इस पर। [श्रंजना लोटे में दूध लाकर भगवान् को देती है।]

भगवान् : भरोसे, लो दूध पी लो । पानी ठीक न होगा ।

भरोसे : [मुँह पर हाथ लगाकर श्रोक से दूध पीना चाहता है।]

भगवान् : ऐसे कहीं दूध पिया जाता है ? लोटा ही मुँह से लगाग्रो।

भरोसे : नहीं, नहीं। [इधर-उधर देखते हुए शंकर पर हिष्ट पड़ती है तो सकुचाता है।] नहीं, भ्रापका बर्त्तन जूठा कैसे कर दूँ?

प्रकाश : जैसे सब करते हैं। पियो बेखटके। मैं माँजकर साफ कर दूँगा। पिछले पाँच साल से मैं इस गाँव में रहता हूँ, मुभे ग्राम-सेवा का एक ही मंत्र दिया गया था -- हरिजन का उद्धार। गाँव की सबसे बड़ी समस्या गाँव की गंदगी है। जब

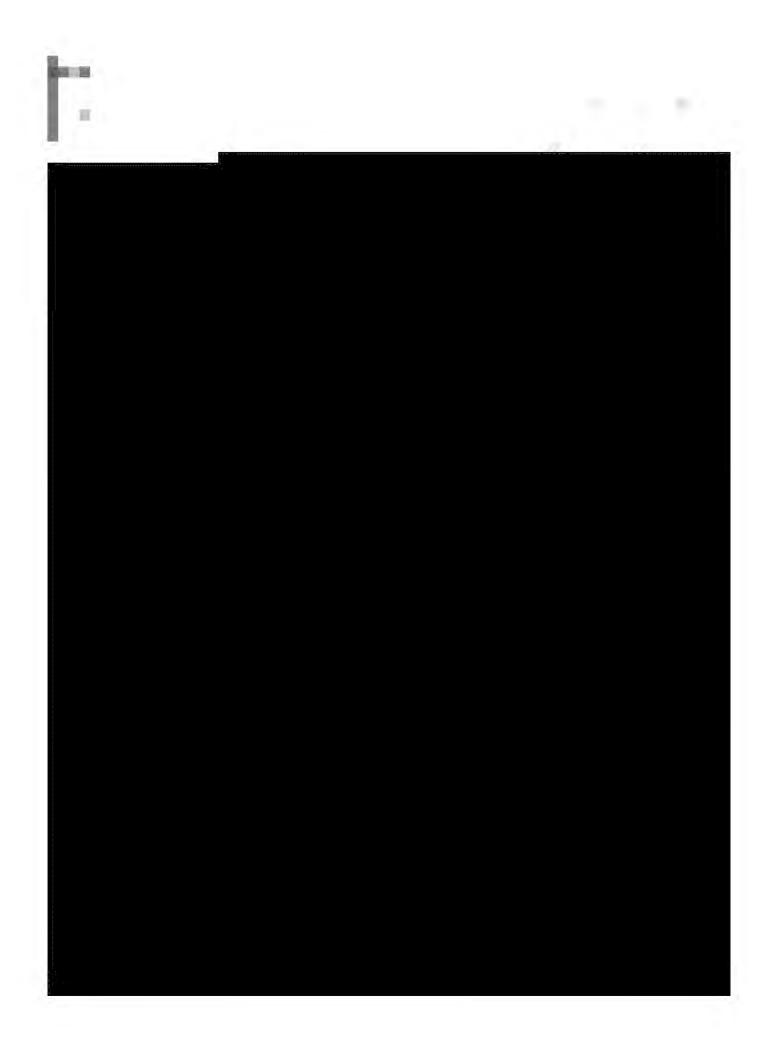

तक अञ्चतों का उद्धार नहीं होगा, यह नहीं जायगी।

भगवान् : पियो भरोसे पियो । मैं देने वाला हूँ, तुम पीने वाले, फिर तीसरे किसका भय है ?

[प्रकाश जबर्दस्ती उसके होंठों से दूध का लोटा लगा देता है। शंकर देख-देख कर गुस्से से मुट्ठी बाँधता है ग्रौर दाँत पीसता है।]

प्रकाश : घवरास्रो नहीं भरोसे ! मैं जिस कमरे में रहता हूँ, उसका एक कोना तुम्हारे लिए खाली कर दूँगा। रोटी पकाने के लिए वाहर एक छप्पर डाल लेगे।

भगवान् : अजी इसी खंडहर में । जुगत-भगत के वगल में जो निरी-पड़ी कोठरी है, उसकी मरम्मत हो जाने से वह सबसे बढ़िया रहेगी।

शंकर : [ग्रागे बढ़कर] कैसे विद्या रहेगी ?

भगवान् : यह ग्रपने हाथ का कारीगर है। सँभाल लेगा उसे। ग्रादमी के रहने से मकान की शोभा रहती है। पारसाल महामारी में वहाँ रहने वाला सारा कुटुंब चल बसा। दूटा भयानक लगता है वह, तभी तो लोग वहाँ भूत बताते हैं।

शंकर : भूत टिक सकते हैं वहाँ, लेकिन यह भरोसे नहीं रहने पावेगा मदिर के इतने नजदीक।

भगवान् : ऐसा क्या ग्रपराध है इसका ?

शंकर : यह नीच है, श्रस्तूत है।

भगवान् : तुमने उसकी छूत मानकर उसे ऐसा बना रखा है। यह तुम्हारा ही कसूर है। यह चोर नहीं है। डाकू श्रौर खूनी भी नहीं।

शंकर : इसका गंदा व्यवसाय है।

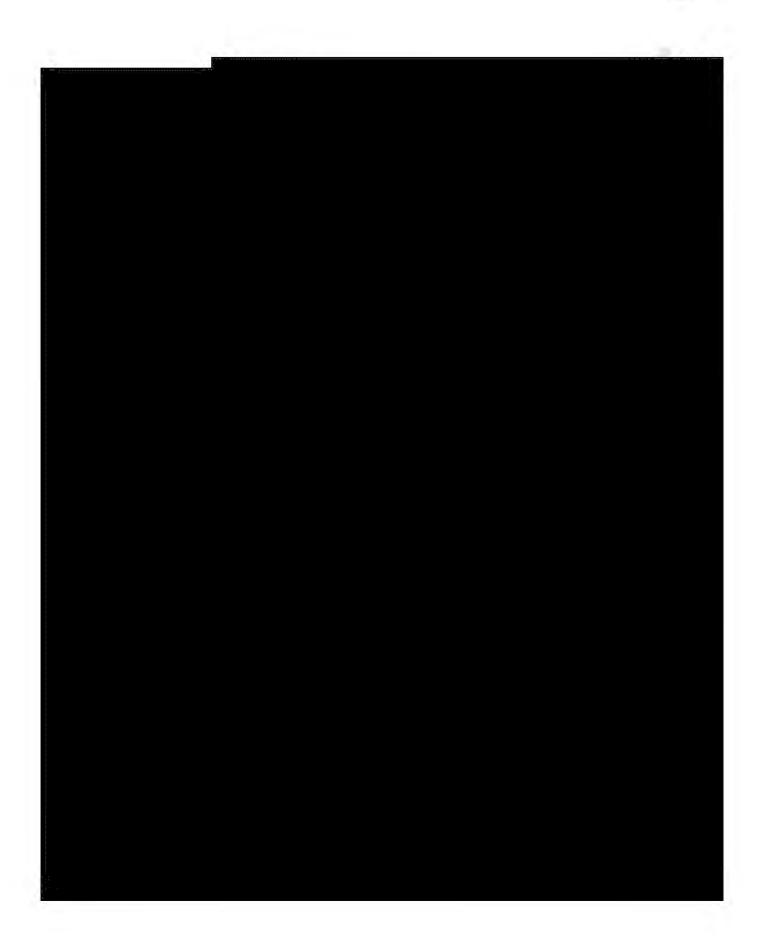

भगवान् : यह चमड़ा कमाता है ? तुम्हारे चरणों को सुरक्षित रखने के लिए ही तो। [उसके पैरों को दिखाकर] अगर यह भरोसे न होता तो आपके चरणों में यह जूता भी न होता। पुजारी जी, आप इसे पहनकर नीच नहीं हुए—यह इसे बनाकर नीच हो गया, ताजुव है ! मक्वी की छुआ छूत नहीं मानते आप ?

शंकर : उसकी कैसी छूत ?

प्रकाश : वह मल-मूत्र पर बैठकर ग्रापर्के भोजन की थाली में पथा-रती है जब ?

भगवान् : मन की इस संकीर्णता से निकलकर बाहर ग्राइए महाराज ! ग्रगर यह गरीब श्रङ्कत न रहा तो भारत के पाँच लाख गाँव बरबाद हो जावेंगे श्रौर श्रगर ये गाँव न रहे तो सारा भारत विनष्ट हो जावेगा । इसे ग्रटल सत्य समभो ।

शंकर : मेरे पूजा-पाठ की कोई महिमा नहीं ?

प्रकाश : पूजा-पाठ भगवान को फुसलाने की चीज है ग्रीर सच्चे परि-श्रम से जी चुराने का वहाना है।

भगवान् : इसकी महान् तपस्या को देखो, यह क्या छोटी पूजा है ? चिल्ले जाड़े में, चिलचिलाती धूप में, कीचड़ में, वर्षा में जो कठिन मेहनत यह खेतों पर करता है, उससे प्रजा का पालन होता है। दूसरों का पेट भरने के लिए यह भूखा है। उन्हें उजला रखने के लिए यह गंदा है।

[ गंकर जल्दी-जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ को खुजाता है ग्रीर गुस्से में भरकर मुँह बनाता हुग्रा चला जाता है । माया फिर कंडे थापने ग्राती है, वह एक ग्रीर खड़ी होकर ग्रंजना से बातें करती है । जुगत ग्रीर भगत एक टोकरे में

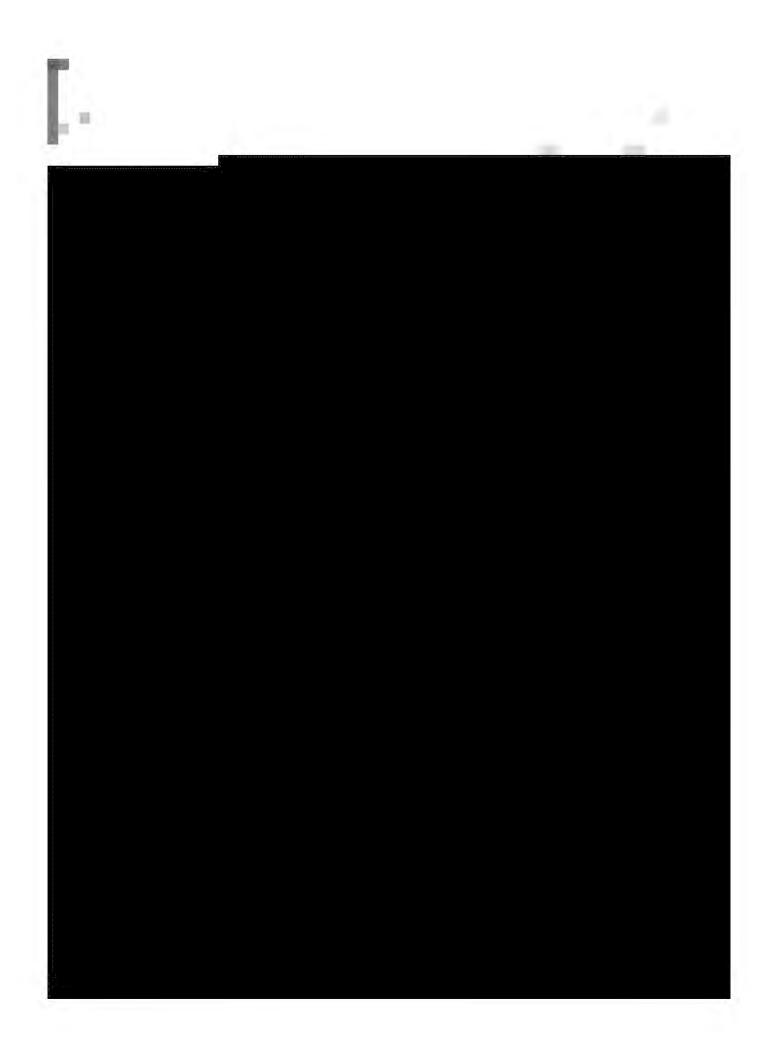

खुरपी, कुदाल, हथौड़ा, फावड़ा, कुल्हाड़ी लिए आते हैं।]

भगत : [सिर से टोकरा नीचे उतारकर] एइ सामन रहल का ?

जुगत : [उसका - मुँह बंद करता हुग्रा] ठहर जा, मुक्ते करने दे। यह सब सामान ग्राग में कूदकर बचा लाया हूँ मैं। ग्रीर क्या-क्या था ?

भरोसे : [ग्रपने हथियांर देखकर] सब काम के हथियार ले ग्राए। इससे बढ़कर ग्रौर क्या था ?

प्रकाश : कपड़े, विस्तर, वर्त्तन-भाँडे ?

भरोसे : जो होगा, जलने दो। जरूरी यही थे।

भगवान् : इन्हें ले जाकर ग्रपने यहाँ रख दो ।

भगत : [हाथ जोड़कर] मालिक, हूँ-हूँ ! [ग्रनिच्छा दिखाता है] मालिक उई डेरा मा !

भगवान : वया बात है ?

जुगत : सरकार, इसका मतलब है। वहाँ उस मकान में भूत रहते हैं।

भगवान् : तुम पागल हो । भूत सिर्फ मनुष्य के किए गए पाप का नाम है।

भगत : मालिक, हम खुद भ्रपन ग्राँखि से देखल हई। एक मेहरारू केर हाथ खींचत रहा एक ग्रादमी ग्रौर बाप रे!

भगवान् : पागल हो गया क्या ? उस दूटे हुए खंडहर की मरम्मत करेगा यह । छत बांधेगा, दीवार उठायेगा, जमीन पर का मलवा दूर फेंकेगा । जब खंडहर मकान की शकल में उठ जायेगा, एक साथी और बढ़ जायेगा तो भूत अपने-आप भाग जायेगा ।

भगत : ई जुगत शहर माँ मजूरी ढूँढे कै कहत है।

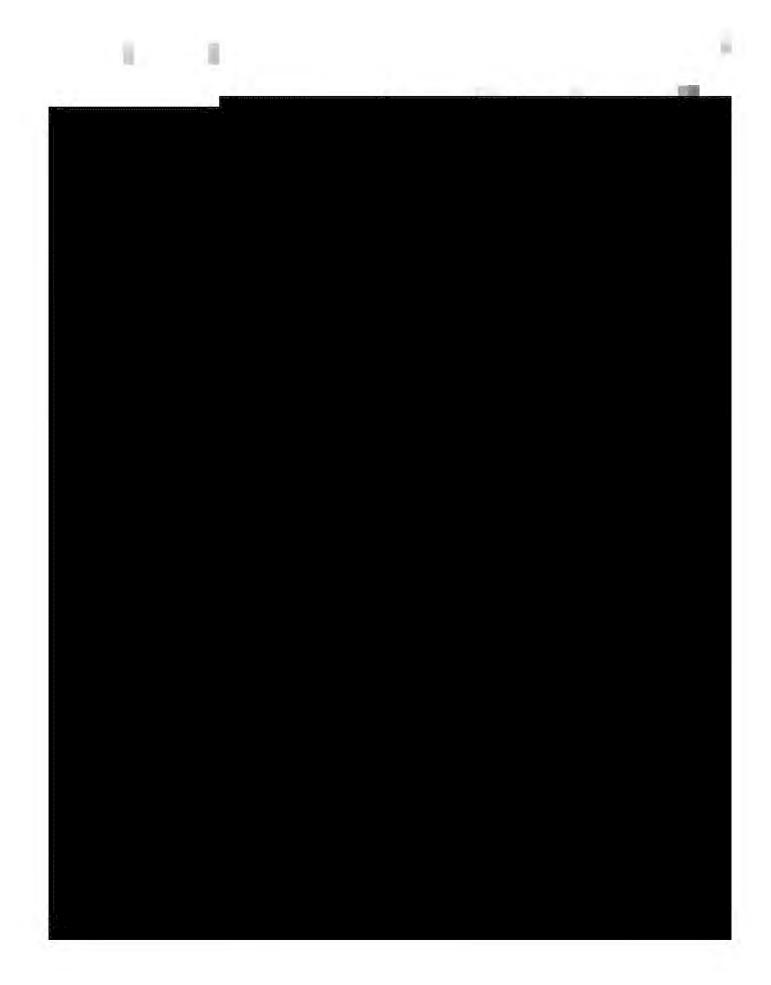

भगवान् : जुगत, क्यों उसे बहकाता है ? शहर में क्या रखा है ? कठोर परिश्रम की मीठी रोटी छुड़ाकर क्यों इसे हवस के जाल में फँसा रहा है ?

जुगत : नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं कहा। शहर के लिए खुद ही इसके कंधों में पर स्रोर पैरों में पहिए निकल स्राए हैं।

भगत : नाहीं मालिक, कब्बू नाहीं । भूठ तौ एहि कर बपौती है । कैहत है, शहर माँ बड़ी खरी मजूरी वा ।

अंजना : भगत, हम इस गाँव को ही शहर में बदल देने जा रहे हैं।

भगवान् : लेकिन ग्रंजना, गाँव को शहर में बदलने से पहले इस गरीव भरोसे का इंतजाम करना होगा । शहर ग्रौर गाँव दोनों ही इस पर टिके हुए हैं । ग्रगर इसकी रक्षा न हुई, तो उन दोनों को भी समाप्त हुग्रा हो समक्षो । चलो, ग्रभी हम इसे ग्रपने ही यहाँ शरण दें, फिर देखा जायगा ।

## [दोनों भरोसे को सहारा देकर ग्रपने घर के भीतर ले जाते हैं।]

जुगत : भैयाजी, एक बात समक्त में नहीं श्राती । मैं पूछता हूँ, गाँव को शहर बना देने की ऐसी जरूरत क्या श्रा पड़ी है ?

प्रकाश : किसान ही सारे देश की जिंदगी है। दिनभर कठोर मेहनत के बाद ग्राराम की जगह फिक्रों में ही जिसकी सारी उम्र कटती है, उसकी हालत सुधारने को ही ऐसा किया जा रहा है।

जुगत : ना-ना ! गाँव को उसकी ग्रपनी ही जगह पर रहने दो। उन जी तोड़नेवाले किसानों को शहर के ग्राराम तलब न बनाग्रो। ये शहर के कलम चलाने वाले, जाड़ों में बिजली की सिगड़ी श्रौर गरिमयों में पंखों के नीचे, गिंद्यों पर बैठकर गरीब हल

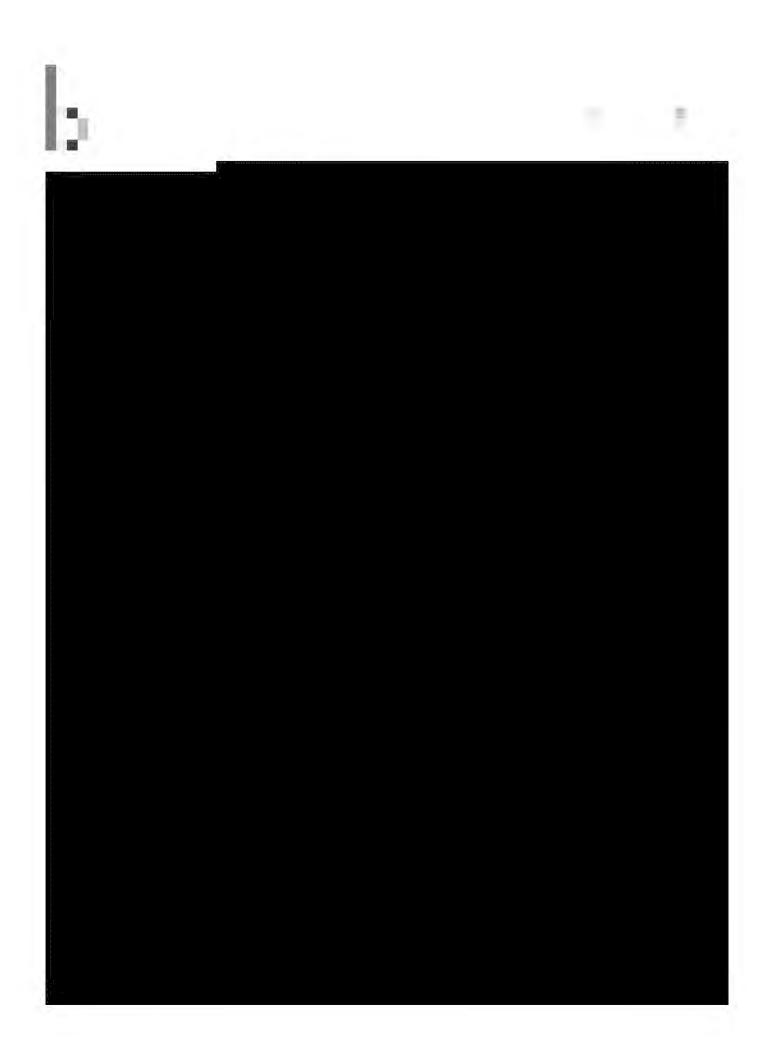

चलाने वालों के लिए फौलाद के कानून बनाने वाले —ये ग्राराम-तलब नहीं, तो क्या हैं ?

प्रकाश : भ्रब तो पंचायत राज हो जाने से गाँव भ्रपने कानून खुद बनाने लग गया।

भगत : तो फिर तुम का करिहौ हिंयन ?

प्रकाश : भाई, सिर्फ कानून से ही सब कुछ नहीं हो जाता। वह तो एक तरह की जबर्दस्ती है। हमने सारी प्रजा को प्रेम से जीत लेना है। जब तक एक-एक व्यक्ति के भीतर सबकी भलाई का विचार न फैल जाय तब तक ग्रकेली सरकार से कुछ न होगा।

भगत : तुम ई गाँव क' शहर कैसन बनइबे ?

प्रकाश : गाँव का सबसे बड़ा कलंक उसकी गंदगी है। भीतर ग्रॅंघेरा कूड़ा, रसोईघर की जूठन, राख-कोयला, धुवाँ! बाहर ये गंदी नालियाँ, मनुष्यों ग्रौर पशुओं का मैलागोबर! बीमारी के एजेंट पिस्सू, खटमल, चूहे, मच्छर मिल्याँ! जहाँ गंदगी वहाँ दरिद्रता, जहाँ सफाई, वहाँ लच्छमी!

जुगत : कैसे रह सकती है यहाँ सफाई ?

प्रकाश : जिस दिन गाँववाले ग्रपना ग्रालस छोड़कर साफ होने की ठान लेंगे, वे होने लगेंगे।

भगत : कैंसन होइ साकत है ई बात ?हम बिन-ठिन कै साफ-सुथरा पहन बइंठल होई। गाय गोबर माँ ग्रपन पूँछ सानि कै छप्प से हमार पीठ माँ मारि के सारा गुड़ गोबर कइ देत हई।

जुगत : कहीं उजाला है तो कहीं उसकी परछाईं भी तो पड़नी चाहिए न ? हो नहीं सकती गाँव में सफाई। गरीब श्रादमी साबुन के लिए पैसे कहाँ से लावें?

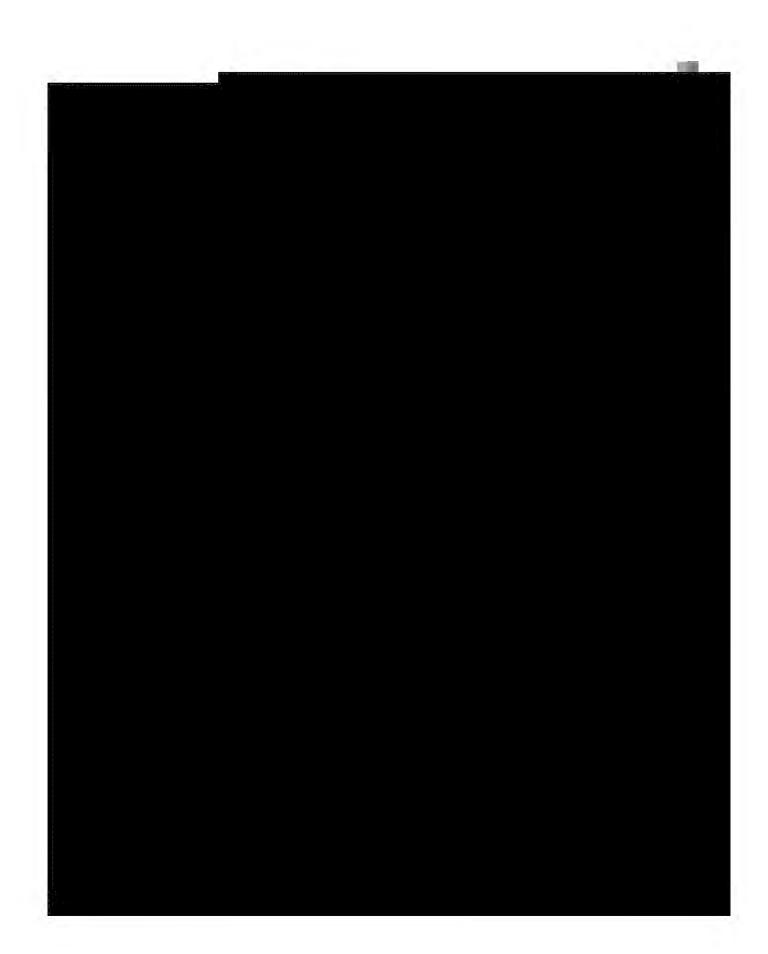

प्रकाश : विश्वास से, लगन से, साहस से ग्रौर नियम से ग्रादमी क्या नहीं कर सकता ? उसने पहाड़ों को काटकर उन पर खेत उगाए हैं, उसने निदयों को बाँधकर सिंचाई की है। क्या-क्या नहीं किया है उसने ?—रेगिस्तानों में हरियाली उगाई है ग्रौर बर्फानों से फसल वसूल की है। एटम की शक्ति से ग्रौर भी दनियाँ न-जाने क्या-से-क्या हो जायगी।

जुगत : विजली के जल्दी ही ग्राने की हमारे गाँव में भी तो खबर है। खंभे गड़ गए हैं।

प्रकाश : ग्रादमी के भीतर जो विचार की धारा है, वह क्या किसी बिजली से कम है ? उस विचार को काम में बदल देने ही से काँति हो जाती है।

भगत : तब का कीन जाई, हमका हू बतावा। हमार हाथ-पैरन की मेहनत से होई का ?

प्रकाश : साइंस की तमाम ईजादें, पूरी होने के लिए मजदूर की ही मेहनत माँगती हैं। इंजीनियर पुल श्रीर बाँध को सिर्फ हवा में देखता है, उसकी ठोस शक्ल बिना मजूर की मदद के नहीं बनती। जाश्रो, टोकरी, भाड़ू श्रीर फावड़ा उठा लाश्रो। ग्राम-सभा ने कुछ कायदे-कानून बनाए हैं। हम भी उसकी मदद करेंगे।

## [दोनों भीतर जाते हैं।]

शंकर : [दोनों हाथों में काली-काली दवा लगाए सुनते हुए ग्राता है।] ग्ररे, क्या ग्राम-सभा है ? बहुत से मतलबी लोग उसके भीतर घुस गए हैं ग्रौर वे ग्रपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।

प्रकाश : पुजारी जी, यह हमारा ही कसूर है। हमने क्यों ऐसा होने दिया ?

शंकर : हमारी सुनता कौन है ? गाँकों की भीतरी हालत अच्छी नहीं

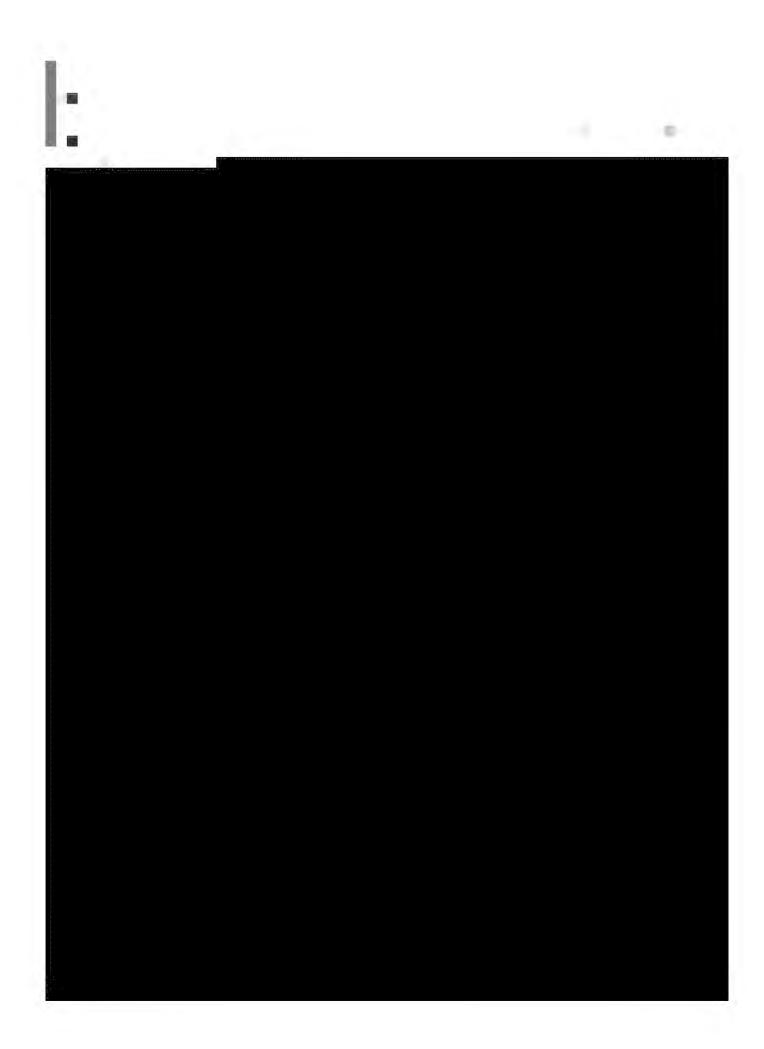

है। तुम यहाँ सुन्दर परदे-कनात लटका कर दरी-कालीन विछा देते हो। लाउडस्पीकर भ्रौर गीतों से भीड़ इकट्ठी कर लेते हो। फिर साफ-सुथरी भीड़ की फोटों ग्रखबारों में छप जाती है। इससे क्या गाँवों की हालत सुधर गई?

प्रकाश : ग्रापकी यह राय सरासर पक्षपात की भरी है। मैं कई सालों से गाँवों में रहता हूँ। मुफसे इसकी कोई बात छिपी नहीं है। जमींदारों के जुलम से क्या ग्राज सभी किसान ग्रपनी गर्दन छुड़ाकर प्रसन्न नहीं हैं?

शंकर : बेगार की जो भयानक गुलामी थी, वह जरूर मिटी है। ऐसे ही श्रौर भी कुछ पापों की कमी हुई है। कुछ रुपए-पैसे का मुँह भी किसानों ने देखा है, इसमें सदेह नहीं। लेकिन सच कहो, उसके साथ ही वे जमींदारों की कोठियों की साजिशें श्रौर कठोरता भी क्या पैसे के साथ घर-घर नहीं बँट गई?

प्रकाश : पुजारी जी, लेकिन एक मन का पत्थर जब चकनाचूर होकर कई दुकड़ों में बिखर जाता है तो फिर उसका कोई बल नहीं रहता। बुराई पर ही क्यों ग्रापकी नजर है, पीप में बैठने वाली मक्खी की तरह। गाँव के लाभ के लिए ग्रौर भी तो कई योजनाएँ की जा रही हैं।

शंकर : उनके नाम भी तो सुन्।

प्रकाश : सफाई, सिंचाई, बीज, खाद, सड़क, स्कूल, अस्पताल ग्रादि-ग्रादि।

शंकर : [मुँह बनाकर] ग्ररे क्या ग्रादि-ग्रादि ? किसानों के लिए ग्रच्छे बीज का सुभीता है, इसमें संदेह नहीं। पर क्या सबको न्यायानुसार मिलता है वह ? टयूबवेल का पानी ? उसकी भी यही हालत है। सब पूजा चाहते हैं। जिसने पूजा कर

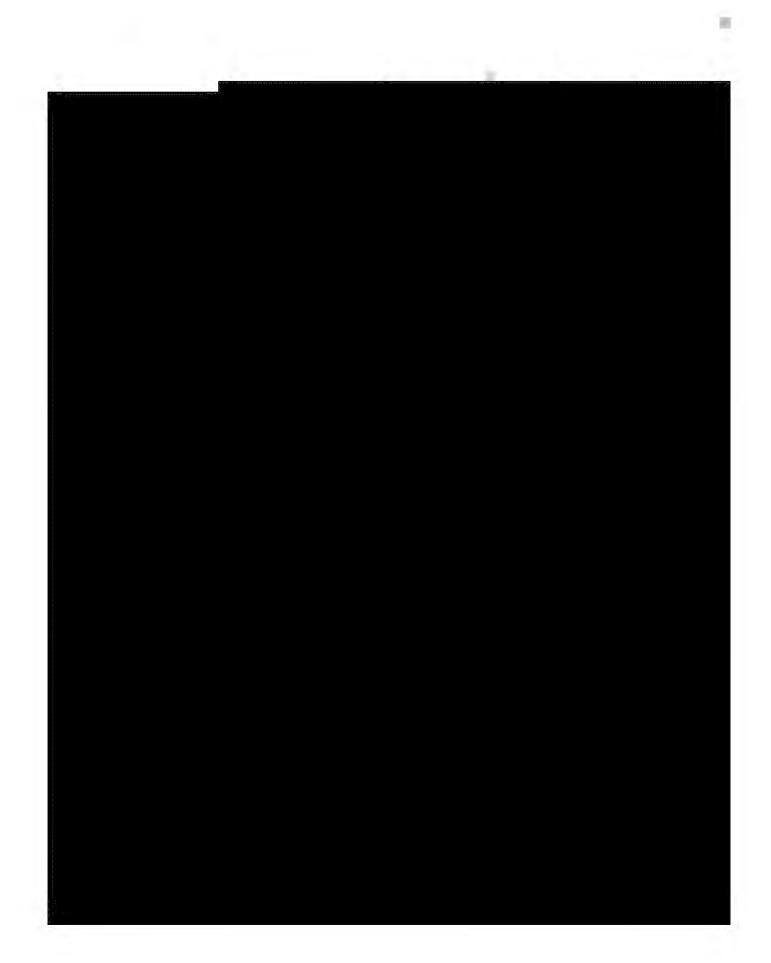

दी, उसे मिल गया। सरकार-ऋण देकर गरीब किसानों की सहायता करना चाहती है। वहाँ भी यही बात है। तुम्हें नहीं मालूम है क्या ?

प्रकाश : यह तो श्रापका ग्रौर हमारा ही कसूर है। इसमें शासन का क्या ग्रपराध ? आप शिकायत कीजिए न।

शंकर : शिकायत करने वाला मार खा जाता है। फिर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं।

प्रकाश : तबं क्या होगा ?

शकर : कुछ नहीं प्रकाश, गरीब को श्रज्ञान के श्रंधेरे में ही रहने दो। उसकी श्राखिरी शरण तकदीर है। श्रपने सारे दुख-दर्द, रोना धोना उसी फूटे भाग के नीचे छिपा लेने दो भाई उन्हें।

प्रकाश : यह ग्रशिक्षा का फल है। इसीलिए तो सरकार ने गाँव-गाँव में स्कूल खोले हैं।

शंकर : स्कूलों से क्या शिक्षा फैली है ? जो किसान के बेटे खेती करते थे, वे सब-के-सब पतलून की जेबों में हाथ डाल बाबू बन शहरों की ग्रोर दौड़ते जा रहे हैं।

प्रकाश : उस लहर को लौटाकर हमें गाँव की तरफ कर लेना है । इसीलिए गांव को शहर बना लेना जरूरी हो गया। सबसे पहले यहाँ के घरों व गलियों की सफाई और लोगों के मनों का मैल दूर करना है।

शंकर : ग्ररे सब ठीक है, जैसा सनातन काल से होता चला ग्राया है, उसे चलने दो भाई। सफाई तो ग्रमीरों का भोग-विलास है —इसे गाँव के भीतर क्यों लाते हो ? गाँव में इस फैशन को चला दोगे तो वह उजड़ जाएगा।

प्रकाश : पुजारी जी, इसे भोग-विलास कहते हैं स्राप ? मन की गंदगी

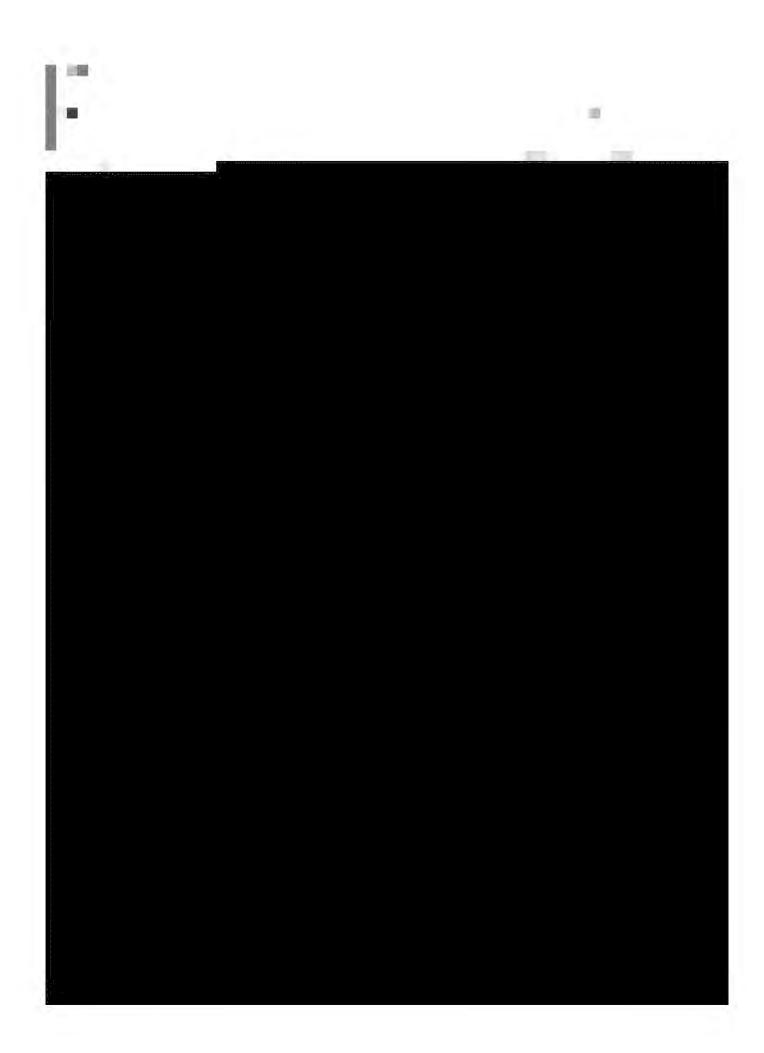

तमाम पापों की जड़ है ग्रौर तन की तरह-तरह की बीमा-रियों की। इसे ऐसा ही रहने देने को कहते हैं? इस जड़ता का जीवित रूप जानते हैं कौन है? वह गरीब भरोसे है। ग्राप चाहते हैं कि वह ग्रापका गंदे-से-गंदा काम करता रहे ग्रौर ग्राप उसकी छूत मानते रहें। इस ग्रत्याचार की सदियाँ बीत गई, ग्रब यह ग्रागे नहीं बढेगा।

शंकर : क्यों नहीं बढ़ेगा ? नीच की घृणा तो सनातन धर्म है, सभी ऐसा करते हैं। तुम भी तो यही करते हो।

प्रकाश : मैं उसे साफ ग्रौर उज्जवल बनाऊँगा। मैं उसकी दीवारों में खिड़िकयाँ खोलकर उसे प्रकाश ग्रौर साफ हवा का ग्रधि-कारी बनाऊँगा। मैं उसकी छत में ग्रंगीठी खोलकर काले धुँवे को बाहर निकाल दूँगा। मैं उसे गले लगाऊँगा। उसका हदय सेवा ग्रौर त्यांगसे पवित्र है।

शंकर : वह ही नहीं सकता। उसके कर्म ही नहीं हैं।

प्रकाश : नीच कर्म छल-कपट, चोरी-हिंसा है। ग्रापकी सफाई के लिए मैला हाथ उसका गौरव है, लेकिन ग्रापके हाथों में यह काला काला क्या हो गया ?

शंकर : दवा लगाई है ?

प्रकाश ; क्यों ?

शंकर : बहुत खुजाता है, कुछ दाने भी हो गए हैं। जान पड़ता है किसी तरह का दाद होगा।

प्रकाश : यह नहीं है कर्मों का फल ?

शंकर : होगा।

प्रकाश : इसकी दवा है ?

शंकर : लगाने की दवा से ठीक न होगा तो फिर खाने की शुरू

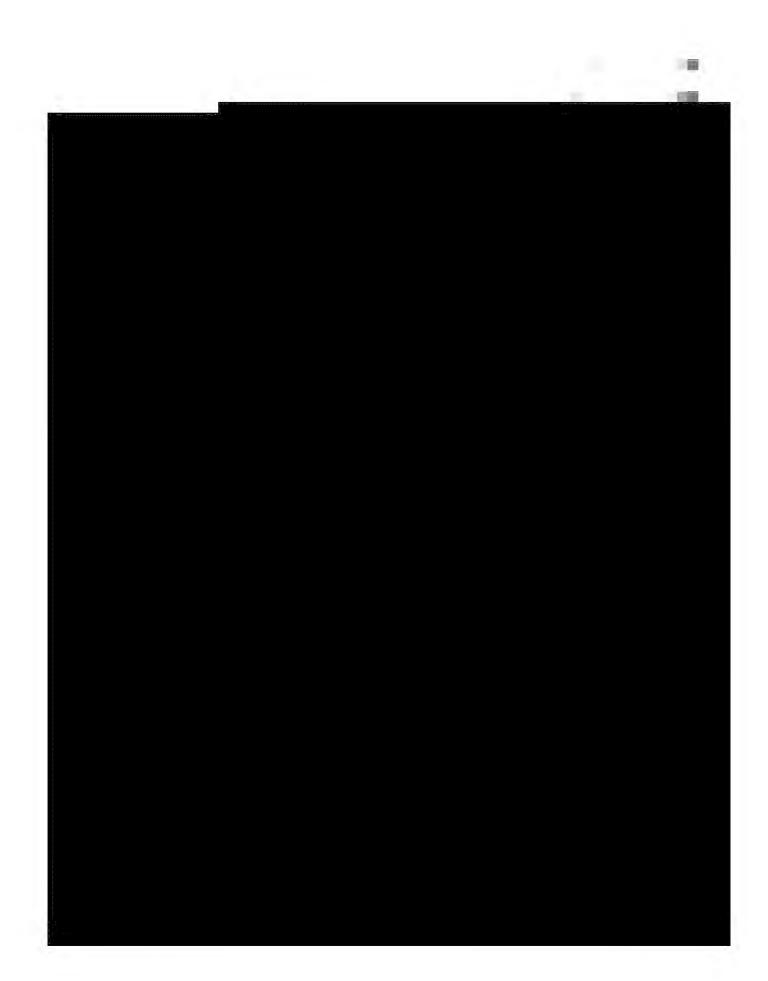

करूँगा। ठीक होगा कैसे नहीं ?

प्रकाश : लेकिन मेरे गाँव के प्रछूत की बीमारी, उसके जनम में पैदा हुई है। वह न लगाने की दवा से ठीक होगी न खाने की से ही। क्यों पुजारी जी ?

शंकर : तुम भी तो होमियोपैथी की दवा बाँटते हो, मेरे लिए भी तो सोचना।

प्रकाश : क्यों नहीं ? लेकिन मुभे तो बीमारी श्रापके मन की जान पड़ती है। यह गंदी बीमारी जो इनकी खाल छेदकर बाहर निकल रही है—उसके होने पर भी ये पिवत्र हैं ग्रौर चमड़ा कमाने वाले वे हाथ जो पानी से साफ हो जाते हैं—वे भयानक ग्रपिवत्र!

> [टोकरी-भाड़्, कुदाल-फावड़ा लेकर जुगत ग्रौर भगत ग्राते हैं ।]

जुगत : क्या हुक्म है ग्रब ?

प्रकाश : भाई, नाप लो चाहे तोल लो। स्वारथ से परमारथ हमेशा ही बड़ा है। ग्राम-सभा के साथ-साथ हमें भी कुछ करना है।

भगत : मजूरी केतना देवे ?

प्रकाश : ग्ररे तू कैसा भगत है ? गले में माला पहनने से क्या कोई भगत हो जाता है ? पंचों में परमेश्वर का ग्रंश है । पंचों का काम परमारथ का काम है, उसकी मजूरी भगवान के यहाँ मिलेगी । सब दानों में श्रेष्ठ दान श्रम-दान है । पैसा खर्च हो जाता है । ग्रन्न हजम हो जाता है । कपड़ा फट जाता है । लेकिन बोया हुग्रा पेड़, खोदा हुग्रा कुग्रा ग्रीर पीटी हुई सड़क वर्षों चलती है । [उसके हाथ से भाड़ लेकर कूड़ा साफ करने लगता है ।]

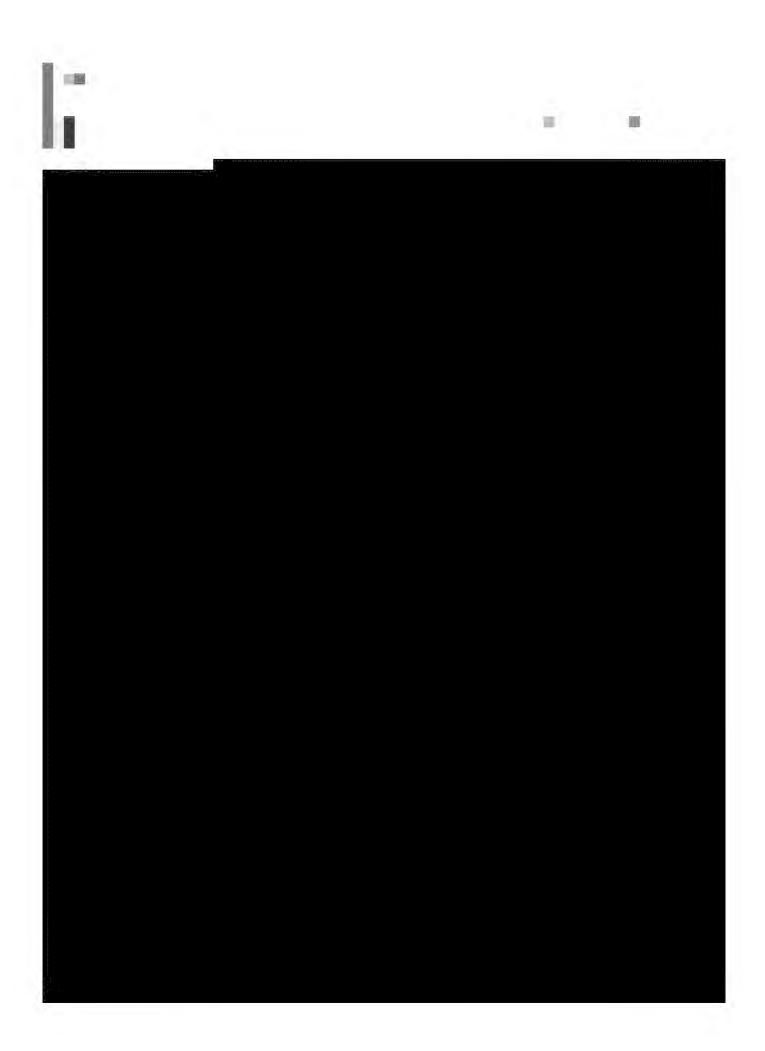

श्रुँधेरी बस्तियाँ २७

भगत : रहे द' प्रकाश भइया, ई तोहार करे क' काम होई का ? भाड़ू हमें द'।

प्रकाश : जाति कूड़ा करने से जा सकती है। श्रमदान से श्रादमी ऊँचा उठता है।

शंकर : कैंसा दान है यह ? श्रमदान में जो नाश्ता, चाय, सिगरेट-पान उड़ते हैं, वे मजूरी के ही बराबर हो जाते हैं। मजूरी गरीब को मुलती नहीं और नाश्ते का बढ़िया माल उड़ा जाते हैं श्रमदान के संचालक लोग !

प्रकाश : पुजारी जी, ग्राप किसी एक की कमजोरी सभी के सिर क्यों मढ़ देते हैं ? रूस, चीन, यूगोस्लाविया, ईरान भ्रादि पिछड़े देशों ने ग्रपनी योजनाश्रों में श्रमदान से फायदा उठाया है।

शंकर : कुछ भी क्यों न हो। श्रमदान का काम फोकट का होने से कोई उसनें दिलचस्पी नहीं लेता। वह दिखाऊ काम ठोस ग्रीर टिकाऊ नहीं हो पाता।

प्रकाश : पुजारी जी, गाँव की उन्नति के कामों में श्राप हमेशा पक्ष-पात से काम लेते हैं। क्या ये हमारे भीतर के पाप नहीं हैं, जो हर भलाई में बुराई ही ढूँढ़ा करते हैं।

शंकर : देखूँ फिर तुम्हारे भाड़ू देने से कैसे गाँव की सफाई होती है?

प्रकाश : जब तक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के भीतर सफाई की ग्रादत न जम जाय मैं एक-एक का जूठा-मीठा उठाकर ग्रपने गाँव को ग्राइने की तरह चमका दूँगा।

शंकर : फिजूल समय बरबाद कर रहे हो, यहाँ शहर आ नहीं सकता, तुम्हीं शहर को क्यों नहीं लौट जाते ? कुवां प्यासे के पास नहीं स्राता।

प्रकाश : खोदकर तो भ्रा जायगा ? मैं कव परिश्रम से डरता हूँ ?

. .

शंकर : ग्रो ! पीड़ा !! पीड़ा !! [मुँह बनाकर दोनों हाथों को खुजाता हुग्रा चला जाता है।]

प्रकाश : शहर यहीं ग्रायेगा कैसे नहीं ? जुगत-भगत क्यों ऐसे बुत बने रह गए ? ग्ररे शक हमारी बुद्धि का सबसे बड़ा दिवाला है। जागो ! विश्वास ही जीवन है! दीवालों पर ये कंडे थाप दिए गए हैं। यह खाद की बरबादी है ग्रौर कैसी बुरी दिखाई दे रही है। छील दो ये सब।

भगत : ना-ना भाई, ई ना हो सिकत है।

प्रकाश : हो क्यों नहीं सकता ?

जुगत : पुजारी जी के हैं ये कंडे । उनकी बहू ने थाप रखे हैं यहाँ ।

प्रकाश : गाँव-सभा ने यह कानून पास किया है कि गोबर कंडों में न थापा जाय। उसे गड़ढों में दबाकर खाद बनाई जायगी।

जुगत : ये तो कानून बनने से पहले पैदा हो चुके हैं।

प्रकाश : सूख गये हैं निकाल दो । ग्रागे से इनका वंश न बढ़ेगा ! चलो !

भगत : नाहीं भइया जी, हमसे ई नाही हो सिकत है। हम मजूर श्रादमी, चाहे जौन हमका दुई पैसा माँ खरीद सिकत है।

प्रकाश : ग्ररे मूर्ख ! गंदा गाँव ही घर-घर की दिरद्रता है।

[ उसके हाथ से फावड़ा लेकर कंडे | निकालने लगता है।]

लो तुम दोनों भाड़ से सफाई करो यहाँ।

[ वे दोनों सफाई करने लगते हैं। माया घूँघट काढ़े ग्राती

है। इधर-उधर चल-फिर कर मुट्टियाँ बाँधती है ग्रीर ग्रपना

ग्रसमंजस प्रकट करती है।]

भगत : [इशारे से अपनी लाचारी दिखाता है।]

प्रकाश : [माया के प्रवेश से अनजान होकर उसके थापे हुए कंडों

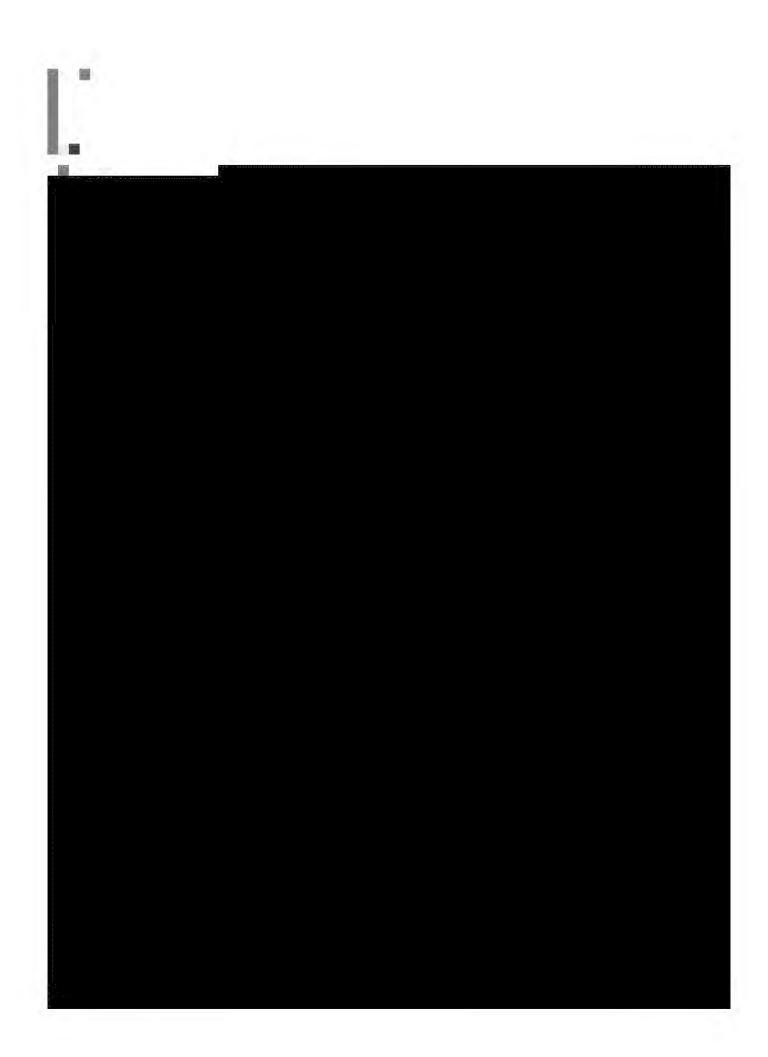

भ्रँघेरी बस्तियाँ २६

को हटाते हुए] कंडों का जलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी है।

माया : [घवराई हुई जुगत के पास जाकर इशारे से प्रकाश को मना करने की प्रार्थना करती है।]

जुगत : [कान पकड़ हट जाता है ग्रौर उससे खुद ही कहने का इशारा करता है।]

माया : [उसी तरह भगत के पास जाकर इशारा करती है।]

भगत : ऊंऽऽ हूँऽऽ ! मैं नाहीं या दल-दल में फँसत हूँ। ग्रपन ख़ुद जाग्रो न । ई गाँव श्रब शहर हुग्रा जात हई ग्रौर तुम बनित हो परदे साँ की रानी!

प्रकाश : [प्रकाश का ध्यान उधर खिचता है।] क्या वात है ?

भाया : [माया घूँघट काढ़े प्रकाश के निकट ग्राकर पीठ फिरा खड़ी हो जाती है फिर भूमि पर ग्रँगूठे से खुरचती हुई खाँसती है।] क्वू ऽ! क्वू!

प्रकाश : [हाथ रोककर] क्या है ?

भगत : ई कंडन केरि मालिकन हव्वल।

प्रकाश : कहती क्या हैं ?

भगत : डिरात हैं।

प्रकाश : देखो बहन, गाँव की भलाई मन में रखकर फिर किसी से डरने की क्या जरूरत ? यह घूँघट ही तुम्हारा भय है। मनुष्य की बर्बरता श्रीर नारी की गुलामी के इस श्रवशेष को दूर फेंक दो।

माया : [सामने मुँह करती है, पर घूँघट की ग्रोट से कहती है।] ये कंडे हमारे हैं।

प्रकाश : घूँघट दूर करने पर ही जवाब दिया जायगा।

माया : घूँघट ऊपर कर मुँह फिरा लेती है फिर कहती है ] ये कंडे

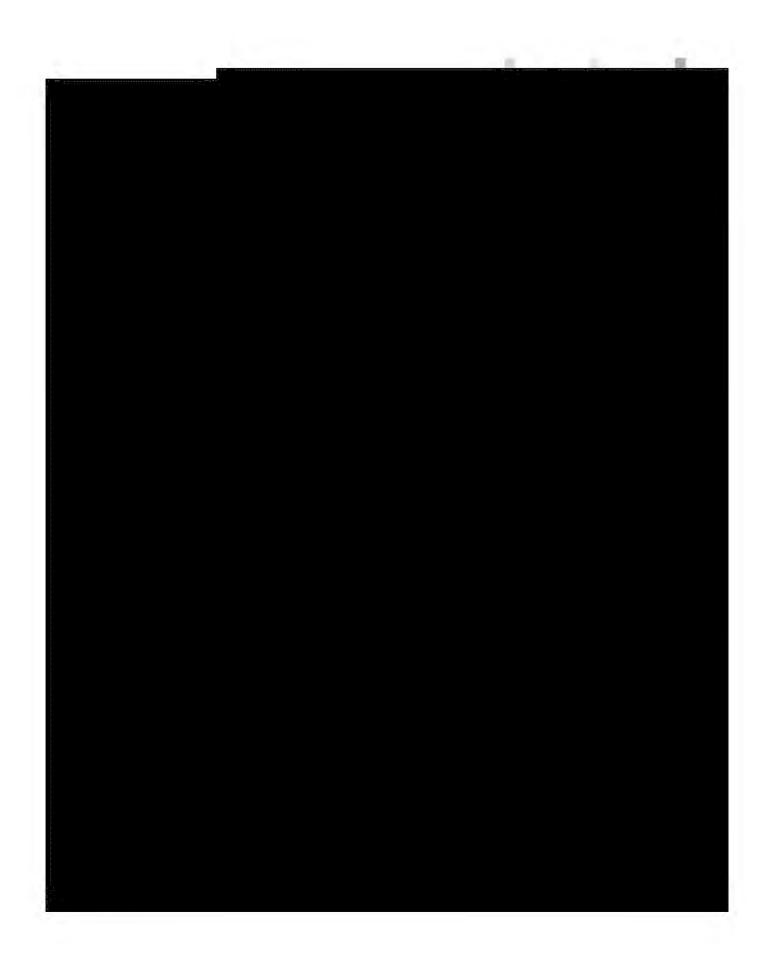

## हमारे हैं।

प्रकाश : लेकिन ग्रब किसी के भी नहीं होंगे। देखो वहन, हम गाँव को साफ ग्रौर निर्मल बनाने जा रहे हैं। हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। तुम गृहलक्ष्मी हो, दीपक की तरह तुम्हारे प्रकाश से सारा घर उज्ज्वल रहता है। दिया ऐसे ढँका जाता है क्या ? मुँह सामने करो।

माया : [मुँह सामने करती है ] ये कंडे हमारे हैं।

प्रकाश : ग्रौर एक ग्राम-लक्ष्मी है — उसने भी मुँह से घूँवट डाल रखा है। वह ग्रपना घूँघट हटाकर हमारे गाँव पर सुदृष्टि करे तो हमारा सारा दुख-दारिद्रय, रोक-शोक, ईष्यी-घृणा, छल-कपट दूर हो जाय।

माया : क्यों नहीं करती वह हमारे गाँव पर सुदृष्टि ?

प्रकाश : हमने उसे इतना गंदा बना रखा है। मंदिर की दीवाल कंडे थाप कर ऐसी भद्दी बना दी गई है। मनुष्य के मन में इसे देखकर ग्रहिच पैदा हो जाती है। देवी कैसे आवेगी यहाँ ?

माया : फिर कंडे कहाँ थापूँ मैं ? वता दीजिए दूसरी जगह।

प्रकाश : कंडे थापे ही नहीं जावेंगे। गड्ढा खोदकर गोवर पेशाव नियमपूर्वक ढँक दी जायगी। उससे खेतों को सोने के मोल की खाद मिलेगी। प्रपने ग्राप गाँव की सफाई हो जायगी। मिक्खयाँ-मच्छर नहीं रहेंगे—वे भयंकर बीमारियों को फैलाने वाले हमारे शत्रु!

माया : यह तो भ्राप सब ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन कंडों के बिना खाना कैसे पकाऊँगी ?

प्रकाश : पहला सवाल श्रनाज की उपज का है। खाद की कमी से ठीक-ठीक सिंचाई श्रीर जुताई होने पर भी हमारे देश में हूँ की स्रोसत पैदावार ७ । मन फी एकड़ है, जब कि योग के कई देशों में उतनी ही जमीन में पैंतीस मन है।

प्राचेश [एक टोकरी लेकर ग्राता है।] ठीक तो कह रहे हैं। ले विये कंडे समेट कर। ग्रव मत थापना ग्रागे से।

माया : [उसे देखकर फिर घूँघट काढ़ टोकरी में कंडे बटोरने लगती है।]

गणेश : [उसका घूँषूट उलटकर] अरो तुभसे एक लाख बार कह दिया अब भारत आजाद हो गया, फिर यह जानबूभ कर ग्रँवेरा क्यों करती है ? अभी तो मुँह खोलकर बातें कर रही थी। मुभे देखा तो घूँघट!

माया : [मुँह बनाकर] हटो भी ! [टोकरी में कंडे उठाकर भीतर चली जाती है।]

गणेश : प्रकाश भाई, मुभे भी तो कोई काम बताम्रो।

प्रकाश : जहाँ पर जो उचित समभो, करो। मतलब एक ही है, गाँव को साफ-सुथरा बनाना। एकमात्र यही बीमारी है इसकी — गंदगी, यह चली गई तो सब कुछ ठीक हो जायगा।

गणेश : साड़ू मुक्ते दो।

प्रकाश : सुनो, भाड़ देने से अच्छा है कूड़ा न करना, इलाज कराने से बेहतर है बीमारी न होने देना, खोज करने से अच्छा है पहरा करना और उपदेश देने से बढ़िया बात है काम करना। काम करो भाई, कर्म हमारा भाग्य ही नहीं, भग-वान् भी है।

[नेपथ्य में बड़ी जोर से ट्रेक्टर के चलने की ग्रावाज होती है। सब ग्रपना काम रोक देते हैं। भीतर से भगवान ग्रंजना

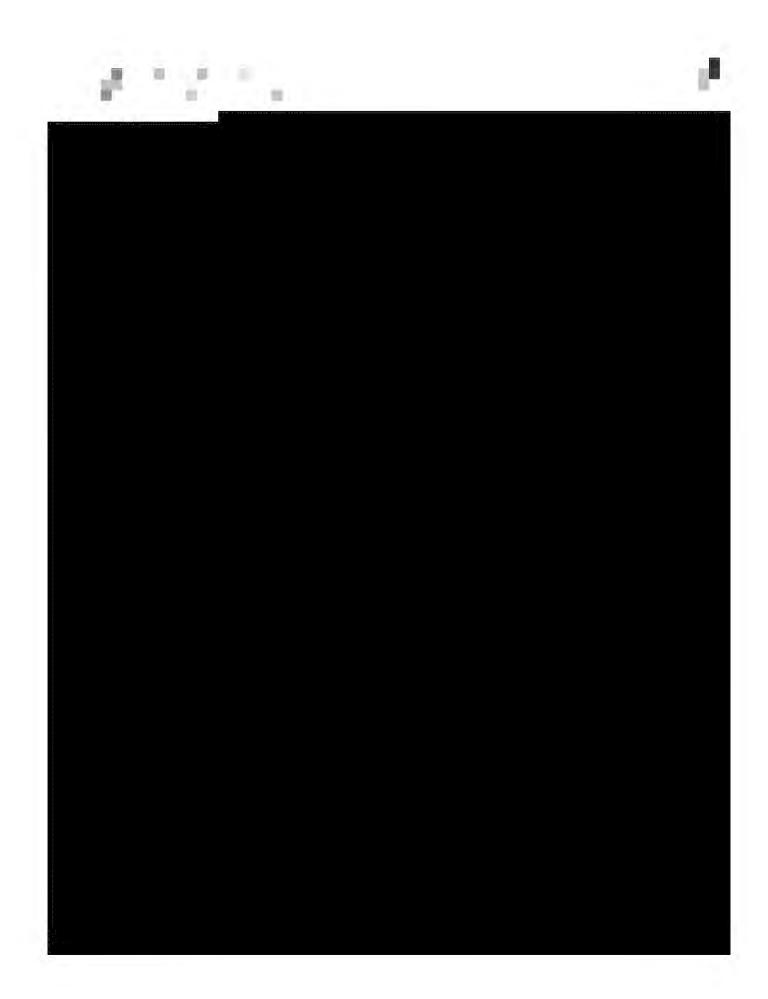

ग्रौर भरोसे भी दौड़कर ग्राते हैं। माया भी ग्राती है, घूँघट काढ़कर। सब बड़ी उत्सुकता से उधर देखते हैं।]

भगत : [नाचता हुग्रा] ई रेल चली ग्रात हई का ? जुगत भइया, हम हू का देखे द'।

जुगत : ग्ररे बुद्धू, रेल नहीं, यह ट्रेक्टर है। श्राघे दाम गांव-वालों ने जमा किए हैं ग्राघे सरकार ने दिये हैं।

भगत : ग्रोके पाछे काँटे ग्रस कोन चीज वाय ?

जुगत : वह तो हल की फालियाँ हैं। दस हलवाहों के वराबर जमीन यह श्रकेले ही जोत देता है।

भगत : [उछल कर] ग्ररे वाह साइंस की जै !

भगवान : ग्ररे मूरख, क्यों ऐसी खुशी है तुम्हारे ? यह फौलादे का राक्षस है ! सारे गांव को खा जायगा-बच्चे-बूढ़े, ग्रौरत-मर्दों को ही नहीं, ढोर-जानवरों को भी ।

रोशन : [चिल्लाता हुम्रा म्राता है। भगवान् के म्रागे घुटने टेक दोनों हाथों से सिर पीटता है।] बैल ! बैल ! हाय रे मेरे बैल ! नंबरदार जी, म्रव क्या करूँ मैं।

भगवान् : हाँ रोशन ! कहता तो हूँ, तेरे बैल भी नहीं बचेंगे श्रौर तू-तू-तू, तू भी नहीं !

रोज्ञन : [रोते हुएं] मेरे दोनों बैल चुरा ले गया कोई।

जुगत : तू कहाँ था ?

रोशन : पंचायत ने गाँव की सफाई ग्रौर वीमारियों की रोक-थाम के लिए कायदा बनाया है कि ग्रादिमयों के साथ एक ही घर में जानवर नहीं रखे जावेंगे। मैंने उन्हें बाँधने के लिए ग्रलग भोपड़ी बनाई। ग्रुकेला पाकर रात-ही-रात में उन्हें

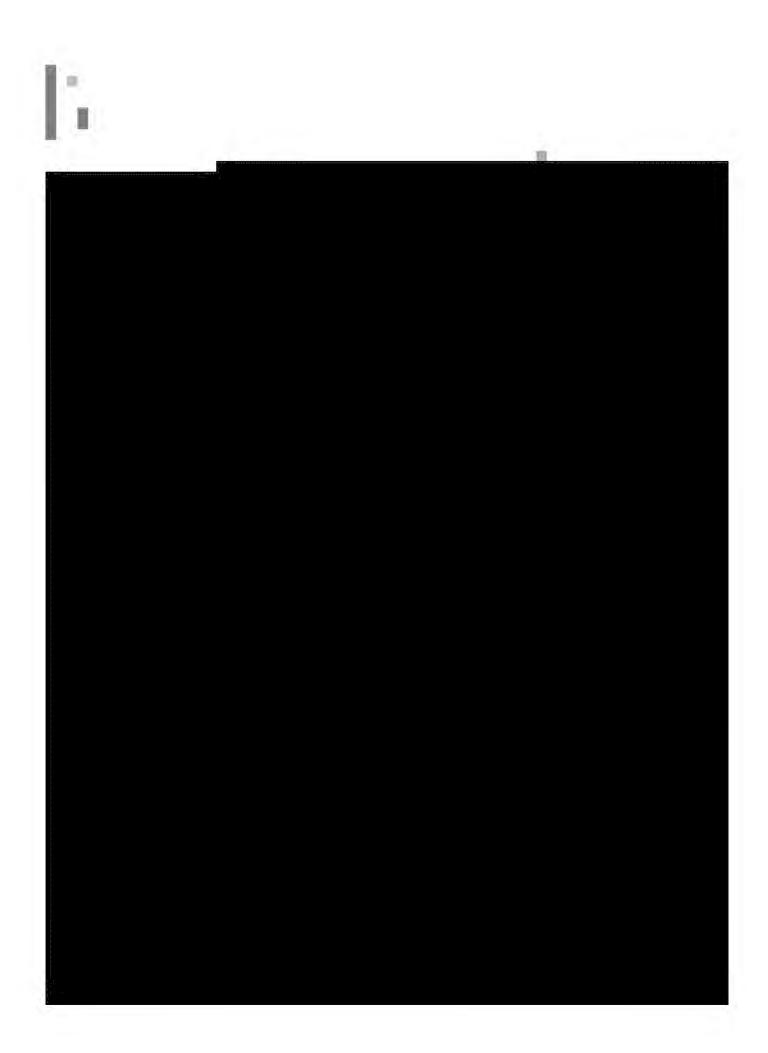

कोई उड़ा ले गया। मैं तबाह हो गया! क्या करूँ?

भगवान् : रोग्रो, चिल्लाग्रो—इसका विरोध करो । धरती को पीटो, ग्राकाश सिर पर उठा लो, नहीं तो यह हम में से किसी को वाकी न रखेगा ।

शंकर : [ श्रपने दोनों हाथों में पट्टी बाँधते हुए भीतर से श्राता है ग्रौर बड़ी उत्सुकता से पूछता है।] क्या हो गया ? क्या हो गया ?

भगवान् : ग्रभी कुछ नहीं हुग्रा है। लेकिन मामला वड़ा गंभीर है। यह उसी की गरज है! हल चलाने की मशीन ग्रा गई है। वह एक ग्रादमी को काम देकर दस को भूखा मार देगी। ऐसे ही गाँव में बेकारी है। वे कहाँ जावेंगे?

प्रकाश : नंबरदार जी, मशीन भी युग की उपज है। क्यों श्राप दुश्मन समभकर उससे भय खाते हैं ? गाँव में बिजली श्रा जाने दीजिए। कई तरह के कुटीर-उद्योग खोलकर सब बेकारों को काम दे दिया जायगा।

भगवान् : बिजली तो ग्रौर भी भयानक है।

प्रकाश : उसका नियम समफ्तकर उपयोग कर लेने पर वह मनुष्य की दासी है। उसने मानव के कठोर परिश्रम को अपने माथे पर लेकर उसकी थकान मिटाई है और उसके पसीने की बूँदों में मोती पिरोए हैं। भय सिर्फ अपने ही मन की बीमारी है। छोड़िए उसे।

भगवान् : नहीं रे नहीं ! शंकर ! भीतरी मामलों में हम लड़-फगड़ सकते हैं—यह ट्रेक्टर, यह मशीन, सारे गाँव की दुश्मन है,. इससे मोरचा लेने के लिए ग्राग्रो हम सब एक हो जायँ !

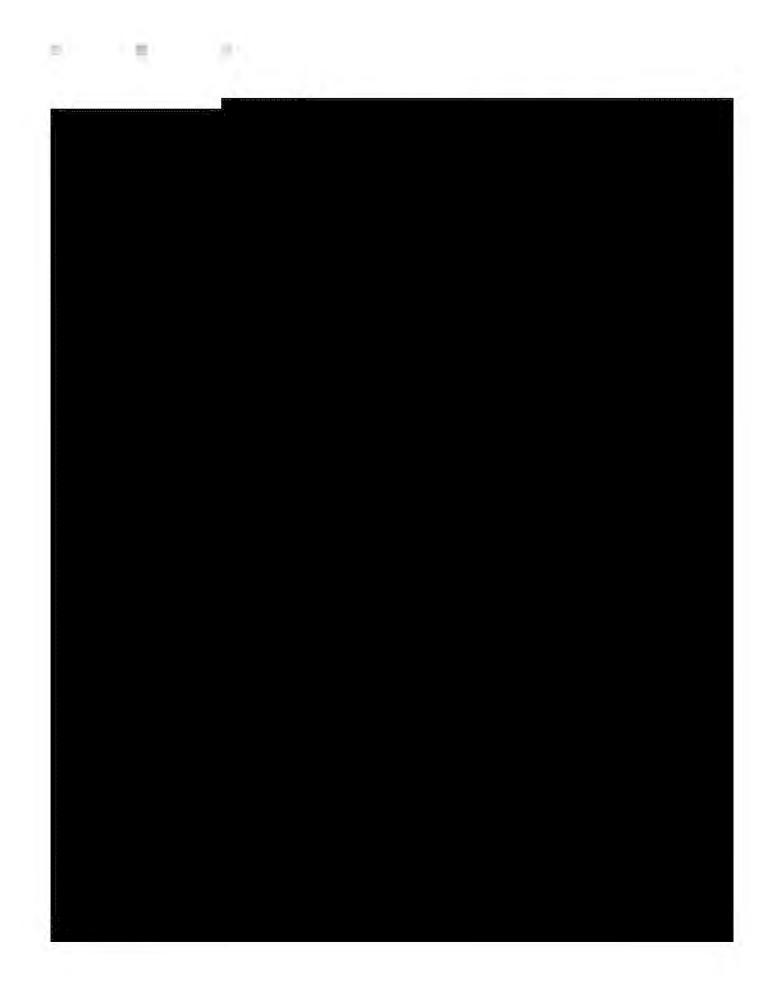

[शंकर का हाथ पकड़ने को बढ़ता है।]

शंकर : [पीछे को हटते हुए] हैं ! हैं ! हैं ! बड़ा दर्द है।

भगवान् : तुम्हारे हाथ में का हो गया यह !

(यवनिका)



## दूसरा ऋंक

[वही हश्य । उस जगह पर बहुत-कुछ सफाई कर दी गई है। चबूतरे श्रौर भूमि पर कूड़े का नाम नहीं है। सब चीजें यथा स्थान रख दी गई हैं। एक श्रोर एक कूड़ादान भी स्थापित कर दिया गया है। बीचों-बीच में रोशनी के लिए एक खंभा भी गाड़ा गया है। उस पर लालटेन लगी है। दीवालों पर जो कंडे थे, वे सब निकालकर साफ कर दिए गए हैं। गणेश के साथ उसकी पत्नी माया सिर पर डलिया रखे खेतों से श्राती है।

साया : [घर के भीतर अनिच्छा से जाती हुई रुककर लौट आती है। चबूतरे पर अपनी डिलया फेंक देती है।] नहीं जाती, यह घर है क्या ? घोर नरक!

गिरोहा : हश्श ! इतनी जोर से क्या कहने लगी ? अपने घर के भीतर की बात ! कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा ?

माया : गाँव-भर में सब पर खुल गई है अब तो । जो भी कहते हैं, सभी मुक्ते या तुम्हें ही दोष देते हैं।

गरोश : क्या कहते हैं ?

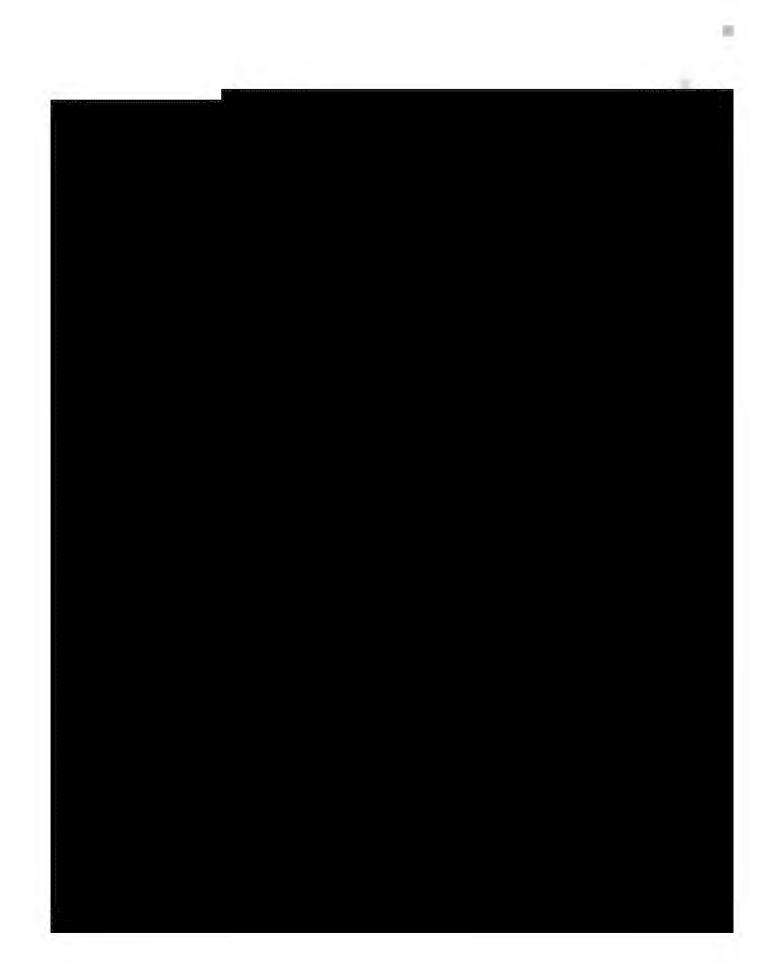

भाषा : यही कि पिता से प्रेम ग्रीर ग्रादर किया जाता है। क्या उनकी इतनी गंदी बीमारी भी गले से लगाई जाती है ?

गरोश : ग्रगर मेरे या तुम्हारे ऐसी बीमारी हो जाय तो क्या होगा ?

माया : करम के इस लेख को कौन टाल सकता है ? तुम्हारी तुम जानो, ग्रगर मेरे हो जाय तो मैं ग्रकेली ग्रपने घाव खुद धोकर उनमें दवा लगाऊँ।

गरोश : ऐसा मत कहो माया, मैं करता तुम्हारी सेवा।

माया : सिर्फ कहने की बात ! अगर ऐसी ही सेवा की भावना तुम्हारे भीतर है तो तुम क्यों नहीं अपने पिताजी के हाथों का रोज पीब धोकर उनमें दवा लगाते ? तीन महीने से उनको घोते और दवा लगाते मेरी तबीयत घिना गई है। श्रीर दवाश्रों से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है।

गिए शास ग्रस्पताल खोले हैं। मैं जल्दी ही उन्हें वहाँ भरती करा दूँगा।

माया : लेकिन वे श्रस्पताल में भरती होना नहीं चाहते, कहते हैं, ऐसी गंदी बीमारी के श्रस्पताल में नाम लिखाकर क्या उन्हें श्रपने खानदान की बदनामी करानी है ?

गरोश : बीमारी जब हो गई तो इलाज के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा।

माया : हाँ, बीमारी जब उनके खानदान से नहीं डरी तो उन्हें ग्रस्पताल से क्यों धिन हो ?

गरोश : भीतर चलो न, तुन्होरे यहाँ पर इस तरह खड़ी रहने से लोग न जाने क्या-क्या सोचने लगेंगे ? [उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है।]

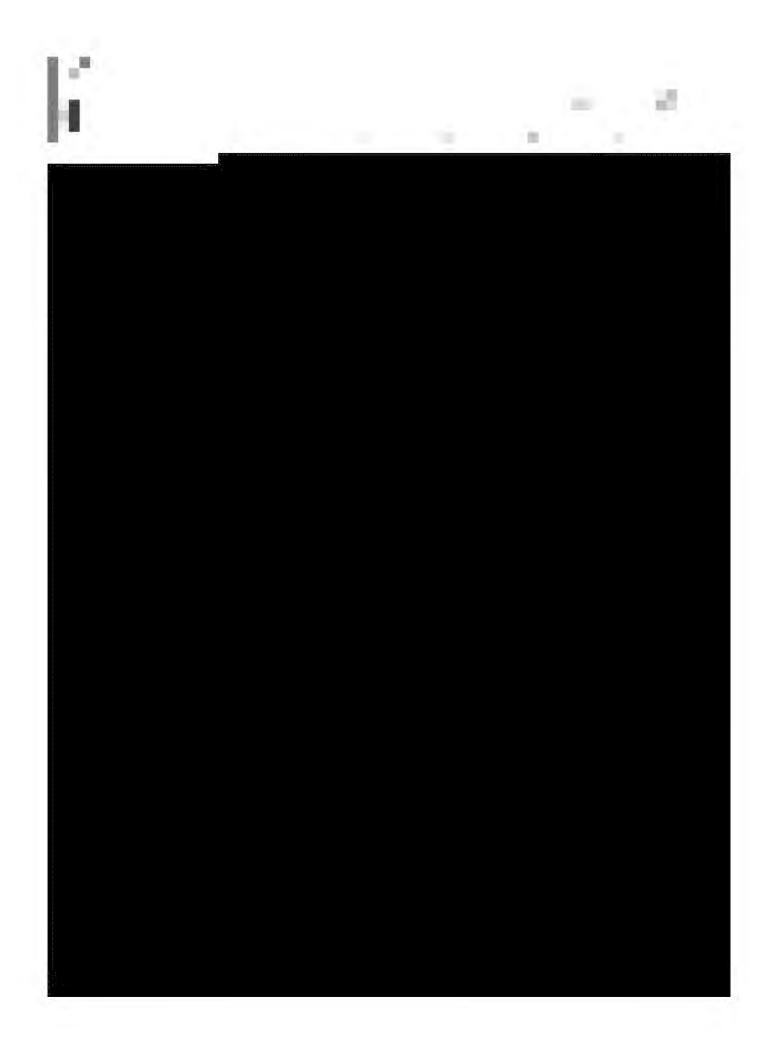

भ्रुँधेरी बस्तियाँ ३७

माया : नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ज्ञौर भी एक बात समक्त लो, मैं ग्राज से उन्हें ग्रपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाऊँगी। परसों मेरी उँगली पर उन्होंने दोनों जबड़े मिला दिए थे। [उँगली दिखाती है।]

गरोश : चलो भी तो। ग्रच्छा ग्राज से खाना मैं खिला दिया करूँगा।

भाषा : कहते हो रोज़। होता कभी नहीं। ग्रगर मेरे भी वहीं बीमारी हो गई तो क्या होगा ? खिलाना क्या ? तब चूल्हा भी तुम्हारे मत्थे पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मुभे मेरे मैं के पहुँचा दो। मैं दो साल से वहाँ गई भी नहीं हूँ।

गणेश : भीतर तो चलो कह रहा हूँ सब हो जायेगा।

माया : [विवश होकर डिलया उठा उसके साथ भीतर जाती है।] लेकिन मैंने जो कह दिया, वह पत्थर की लकीर है।

गिरोश : ग्रीर मेरे वचन भी फौलाद के ग्रक्षर हैं।
[दोनों ग्रपने मकान के भीतर जाते हैं। ग्रपने
घर से चिलम सुलगाते हुए जुगत ग्रीर भगत ग्राते हैं।]

भगत : [चिलम सुलगाते हुए] फू ! फू ! का कीन जाइ भइया, मजूरी केर कहूँ पत्ता-निशान नाहीं। फू ! फू !

जुगत : [एक कोने में खड़ी चारपाई खींचता है।]

भगत : फू ! फू ! हैं ! हैं ! ई का करत है ? प्रकाश भइया कहत हैं कि जौन चीज जे जग्गा या हौ, उहीं रहा दीन चाही। नीक साफ जग्गा चाही।

[दोनों चबूतरे में बैठकर तमाखू पीने लगते हैं।]

जुगत : ग्ररे ये सफाई-वफाई कुछ नहीं है, हमें बुद्धू बनाकर हमारी वोट हथियाई जा रही है।

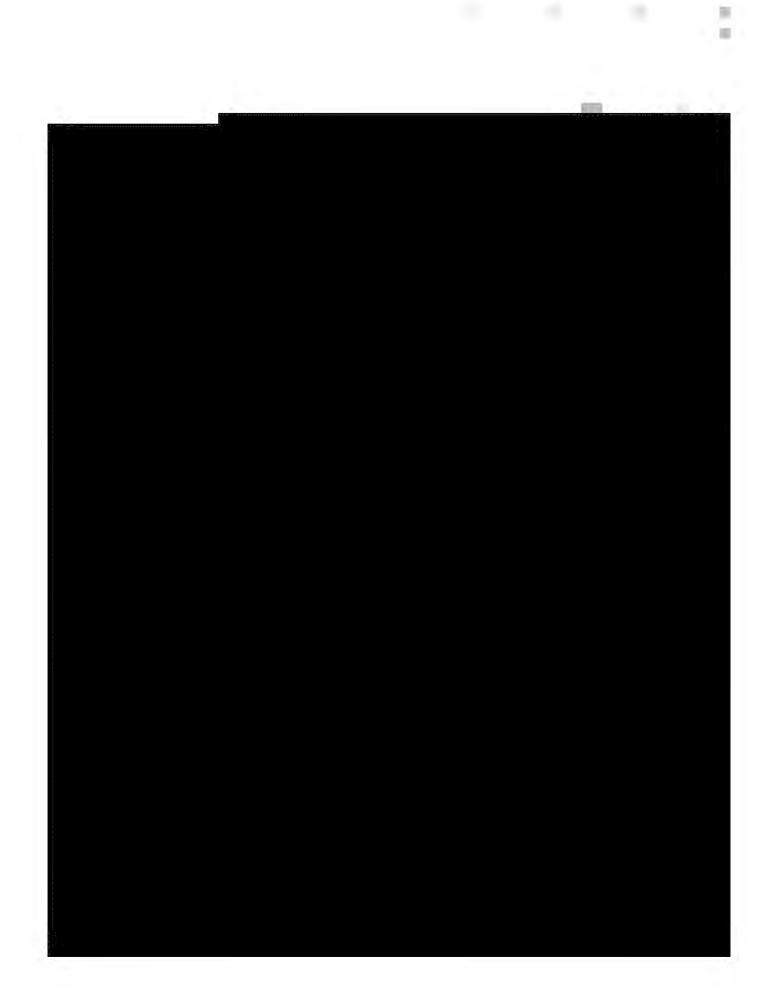

भगत : वोट का कोई भैंस बाटे जो हमका दूध दी है। श्रो खाए क' रोटी नाहीं, बिछाए का कम्मर नाहीं। दिए क' चीज देहल जाई, जेकरे भाग माँ हो ग्रोकरे।

जुगत : नहीं, समभ-वभकर सही भ्रादमी को दी जानी चाहिए कि खुदगरज वहाँ पहुँचकर अपना उल्लू सीधा करे।

भगत : मजूरी क' का होई ?

जुगत : काम करने वाला कभी भूखा रह तहीं सकता।

भगत : काम केहर बा ?

जुगत : शहर चलने को तो कहता हूँ।

भगत : भइया, बाप-दादा केर लकीर माँ चलीं। ग्रो कहत हैं कि घर की ग्राधी भली।

जुगत : ग्ररे यहाँ पूरी हो जायगी । जानता नहीं तू ? पुजारी जी के बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है ।

भगत : कौन बीमारी ? वो ही जेसे हाथ माँ पट्टी बँधल होई ?

गरोश : [भीतर से ग्राता है।] भगत, एक काम करोगे क्या ? रोज ही की मजूरी है।

भगत : हाँ-हाँ, काहे नहीं, कर बै ई करब, मजूरी न खोजतै हई।

जुगत : [इशारे से उसे हटका देता है।]

गरोश : नकद पैसा कहोगे नकद दे दिया जायगा। नहीं तो कच्चा-पक्का ग्रनाज जिसमें भी तुम राजी होग्रो।

भगत : का काम करे क' ही ?

गरोश : मेरे पिताजी के दोनों हाथों में खुजली हो गई है न। उन्हें रोज धोकर दवा लगाने का काम है।

जुगत : कौन कहता है खुजली हो गई ? हमने तो कुछ ग्रौर सुना है —

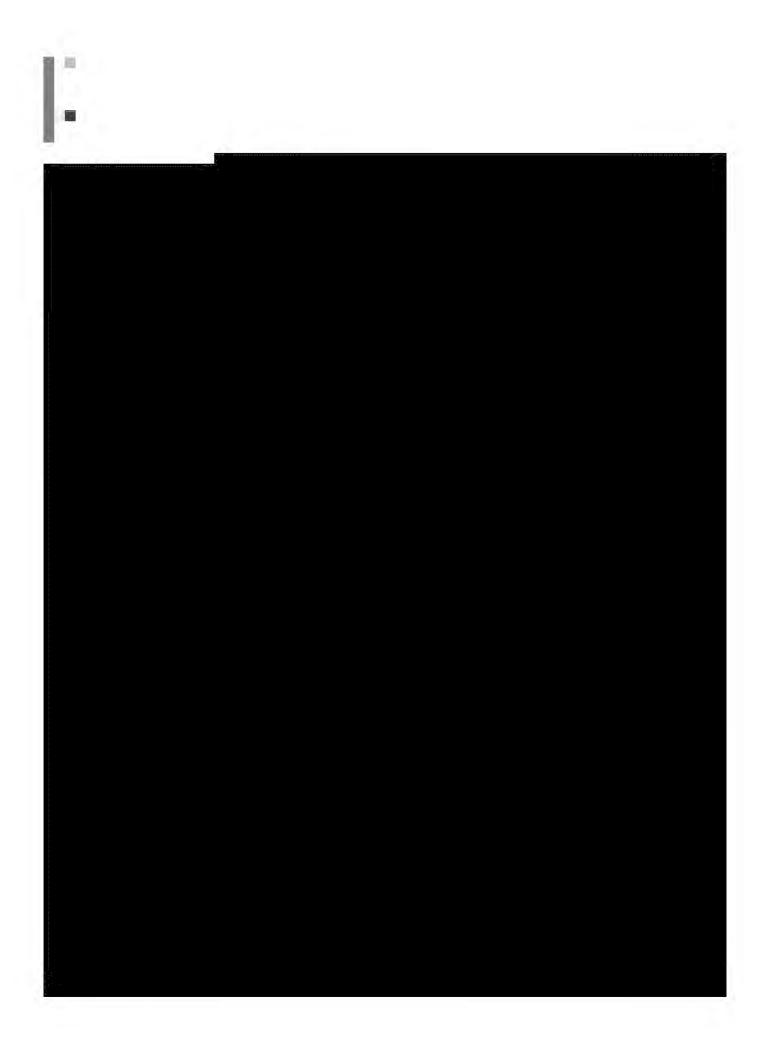

गरोश : दुश्मन कई तरह की बातें उड़ा देते हैं।

जुगत : तुम्हारी वह तो उसके दवा लगाती ही हैं रोज।

गरोश : वे मैके जावेंगी। उनके पिता जी की तवीयत खराब है।

भगत : नाहीं भइया, हम मजूर ग्रादमी हम से ई सब डाकदरी नाहीं हो सकत है।

गरोश : देखो, हमने तुम्हें बिना किराए के यहाँ रहने को जगह दे रखी है।

जुगत : वे भूत भी क्या तुम्हें किराया देते हैं।

गरोश : कौन भूत ?

जुगत : मैं ग्रपने ग्राँख से देखा रहा, दुइ जनों को । अरे बाप रे !

भगत : देखो भाई, हमारी कोई ठीक नहीं है, हम कब मजूरी की तलाश में शहर को निकल जाएँ। भरोसे भी यहीं उस दूटे कमरे की मरम्मत कर रहने लगा है। उससे कहो, वह राजी हो जायगा। भला ग्रादमी है। कुछ लेगा भी नहीं।

गिरोश : मंदिर की बात हैं। वह नीच कौम वहाँ कैसे घुस सकता है।

जुगत : तो ग्रपने पिताजी को ही उसके पास भेज दिया करो। नज-दीक ही तो है।

गगोश : यह भी कैसे हो सकता है ? उस अछूत को कैसे छूने लगे वे ?

जुगत : इतनी गंदी बीमारी की छूत नहीं मानी उन्होंने, वह तो घुस ग्राई मंदिर में तुम्हारे पिताजी के हांथों पर ! [प्रकाश को ग्राता देखकर गणेश भीतर चला जाता है।]

प्रकाश : जब देखो तभी चिलम चूसते या बातचीत करते रहते हो।

जुगत : करें भी तो क्या ? काम तो कुछ है ही नहीं।

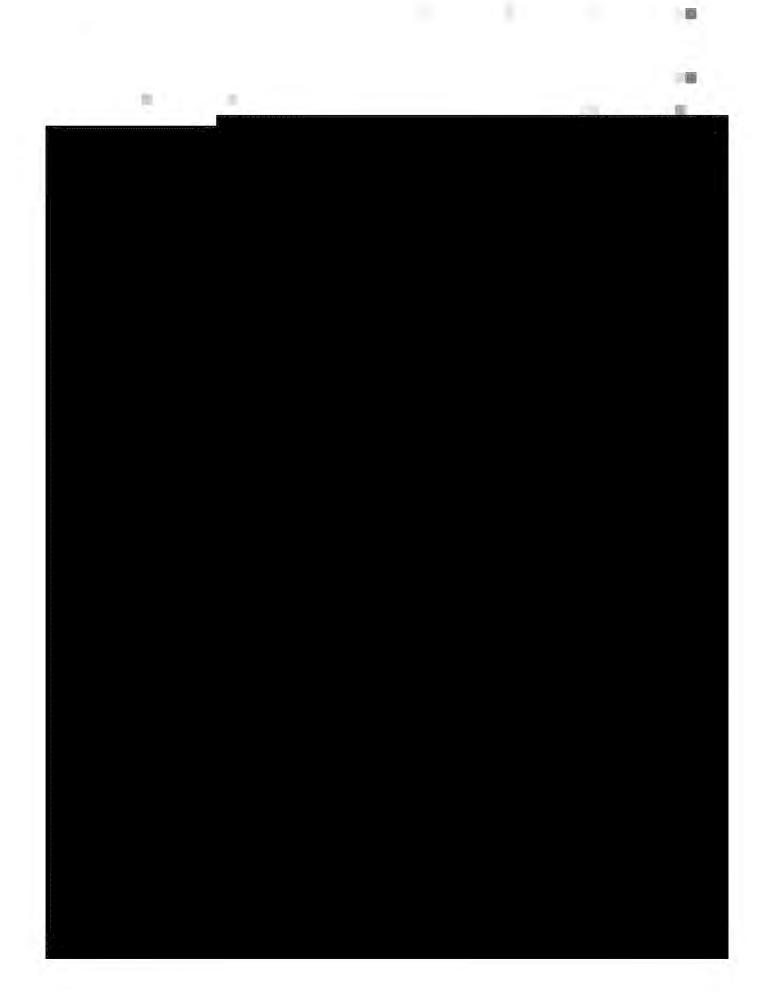

प्रकाश : है कैसे नहीं ? उतनी बड़ी सड़क बन रही है।

भगत : श्रो तो सरमदान हौ।

प्रकाश : गाँव की सड़क बन रही है, क्या वह तुम्हारा अपना ही काम नहीं है ? आदमी को कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए। खाली बैठे हभों के दिमाग में शैतान घुस जाता है।

भगत : सैतान ! हाँ भइया, सैतान घुसव बाय एइ कोठरी माँ, जे माँ हम रहित है।

प्रकाश : श्रब क्या डर है वहाँ, भरोसे श्रा गया।

भरोसे : [बाहर से ग्राता है।] हाँ ग्रागया। चलो, सड़क पीटने के लिए कई ग्रादिमयों की जरूरत है। [जुगत ग्रौर भगत का हाथ खींचकर ले जाता है।]

[ग्रपने घर से दोनों हाथों में एक छोटा-सा ट्रंक ग्रौर एक गठरी लेकर गणेश ग्राता है। पीछे-पीछे घूँघट काढ़े उसकी बहू ग्राती है।]

प्रकाश : क्यों गणेश, कुशल तो है ?

गणेश : इन्हें इनके मैके पहुँचाने जा रहा हूँ।

प्रकाश ;: ग्रचानक ही ? तुमने पहले बताया भी नहीं ?

गरोता : क्या बताऊँ ? पिता जी की तबीयत खराब है। कई इलाज कराने पर भी बीमारी घटती नहीं है। इसीसे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो उठा है। इनके मुँह से न जाने आज क्या निकल गया, वे गुस्से से बौखला उठे और कहने लगे, अभी फौरन ही इसे इसके बाप के घर पहुँचा दो, तब तक मैं न एक दाना अनाज का, न कोई बूँद पानी की अपनी जबान पर रखूँगा।

प्रकाश : तुमको अपने बीमार और बूढ़े पिता को किसी तरह मना

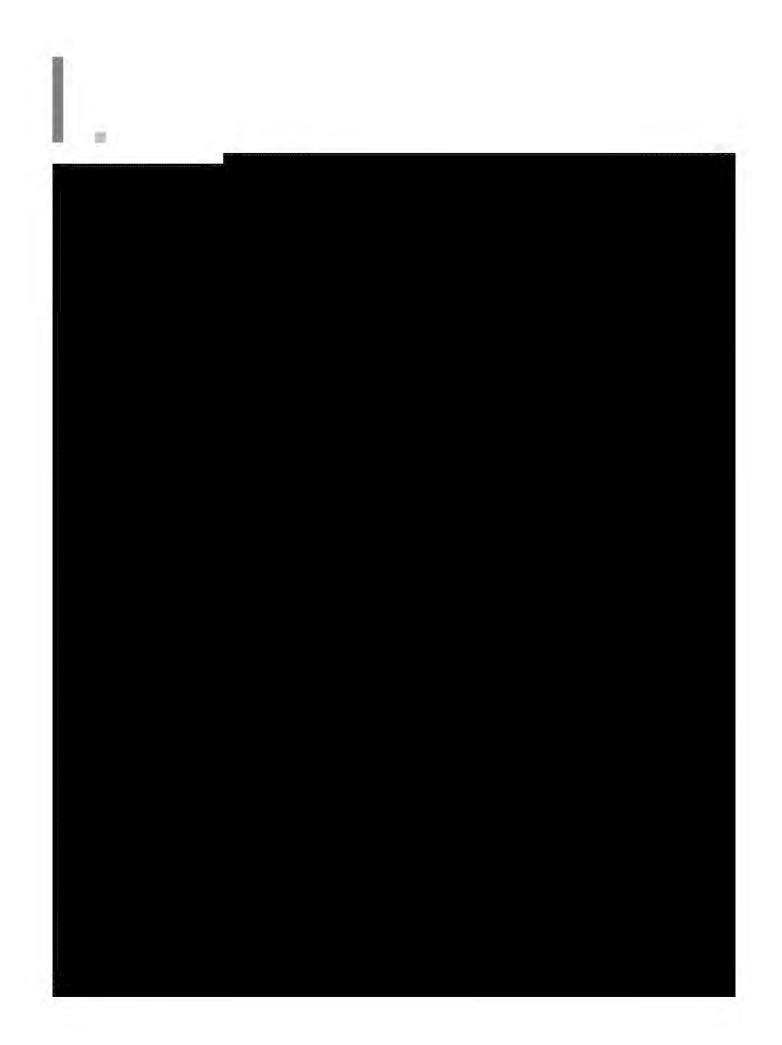

लेना था।

गरोश : लाचारी।

प्रकाश : ग्रब कब वापस ग्राग्रोगे ?

गणेश : देर होगी तो नहीं। मान लो, अगर मेरे आने में देर हो गई तो पिता जी का ध्यान रखना। वे इस समय क्रोध में हैं, इसी से कहते हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ वे असहाय हैं।

प्रकाश : तुम भ्रकेले बेटे होकर उन्हें इस तरह छोड़े जा रहे हो ? मैं दूसरे का बेटा, कैसे तुम्हें मेरा विश्वास उपज गया ?

गणेश : प्रकाश भाई, तुम्हारे भीतर जो देवता है, वह ग्रगर मेरे भी होता तो मैं ऐसे न वहका दिया जाता।

## [दोनों चले जाते हैं।]

प्रकाश : [फावड़ा उठाकर] उसका मतलब नारी की शक्ति से है नया ? वह बहका देने वाली है ? उसने तो मेरी राह में उजाला फैलाया है। [फावड़ा उठाकर मंदिर की चारदीवारी के पीछे जाता है ग्रौर खोदने लगता है।]

अंजना : [एक कापी लेकर त्राती है। प्रकाश को इधर-उधर ढूंढ़कर नेपथ्य में] वहाँ क्या गंदगी ग्रौर कीचड़ खोदने लगे ?

प्रकाश : इसे फूलों के रंगों में बदल देना चाहता हूँ — यही सबसे बड़ी कला है।

अंजना : मेरी कला के अभ्यास नहीं देखोगे ?

प्रकाश : ग्रंजना, यह भी क्या तुम्हारी ही कला नहीं है ?

अंजना : मेरी कला तो तब होगी, जब मैं इसमें तुम्हारा हाथ बटाऊँगी।

अकाश : [फावड़ा लेकरवहाँ पर ग्रा जाता है।] हाँ गाँव के तमाम

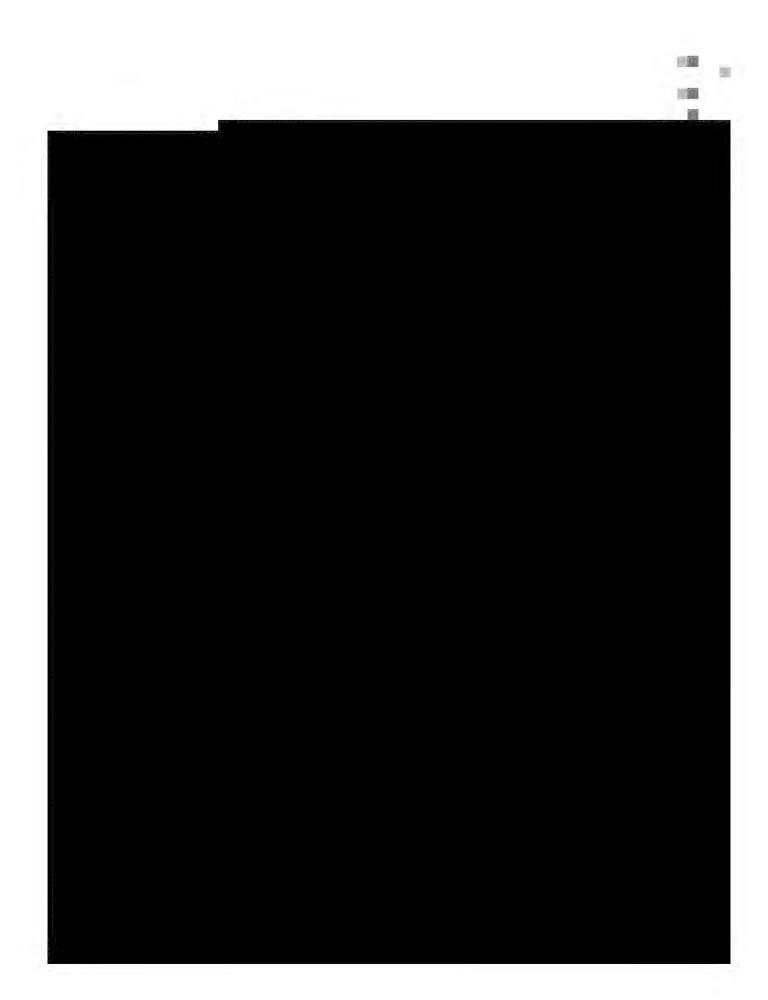

गंदे पानी को फूल श्रौर तरकारियों की क्यारियों में बदल देंगे तो इस बदबू के बदले लोगों को सुंदर दृश्यों से शांति मिलेगी श्रौर रोग फैलाने वाले कीड़ों का कारण मिटकर गाँव की तंदुहस्ती बढ़ेगी। [फावड़ा ग्रलग रख देता है।]

[वह अंजना के साथ चवूतरे पर बैठकर उसकी कापी देखने लगता है। गीत फेड ऑउट हो जाता है। मंदिर के भीतर से एक मैली चादर में लिपटा हुआ कोई निकलता है और बाहर को चला जाता है। प्रकाश कॉपी देखना छोड़कर उसे ही देखता रह जाता है।

प्रकाश : [शक में पड़कर] ग्रंजना, कौन था यह जो ग्रभी बाहर को गया ? इतना ढँका हुग्रा कि पैर भी नहीं दिखाई पड़े।

अंजना : एक बटोही के पैरों की इतनी चिंता, मेरे हाथों की कारा-गरी नहीं देखते ?

प्रकाश : तुम तो प्रागों में साँस बनकर समाई हो

अंजना : भूठी बात ! क्यों है ऐसा ?

प्रकाश : अपने इस अप्रतिम रूप से पूछो।

अंजना : मेरा कैसा रूप ? तुम भूले ही हुए हो । यह रूप सब मिट्टी है । मिट्टी का कैसा रूप ?

प्रकाश : हाँ ग्रंजना, भूल गया ! मिट्टी का रूप ! कुछ ग्रोर है ! कितना सुंदर ग्रीर उजला मेरा गाँव — जिसके हरे-भरे खेतों पर भारत की संस्कृति साँस ले रही है, उसके नगर जीवित हैं।

अंजना : छोड़ो, मैं जाती हूँ। [चली जाती है।]

प्रकाश : [चितित हो उसकी दिशा में देखता रहता है।]

शंकर : [नेपथ्य में चिल्लाता है।] छोड़-छोड़ मरने क्यों नहीं दिया

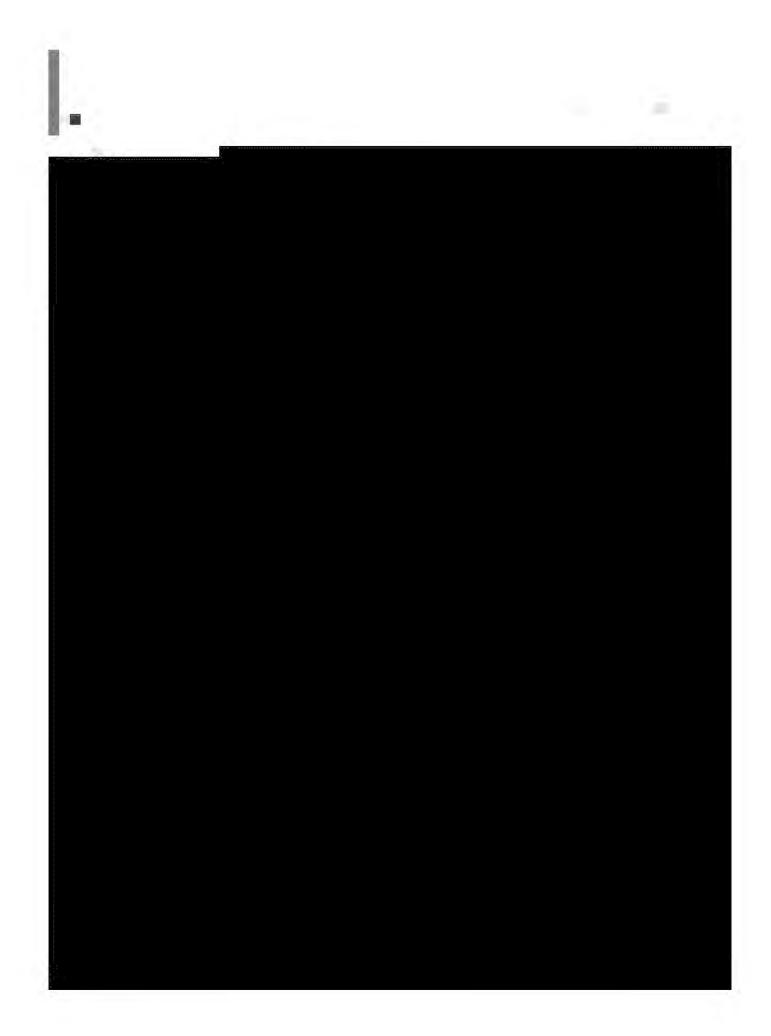

मुभे ? क्यों बचाकर ले ग्राया ?

भरोसे : [मैली चादर में लिपटे हुए दोनों हाथों-पैरों में पट्टी बँधे शंकर को लाकर चबूतरे पर रखता है।] धर्म ग्रौर कानून दोनों की निगाहों में ग्रपने को मारना पाप है। मालिक जीने से ऐसी धिन क्यों हो गई तुम्हें?

प्रकाश : [ग्रंजना की चिंता छोड़ उधर श्राकृष्य हो जाता है।]

शंकर : होती क्यों तृहीं ? मेरा बेटा ग्रीर बहू दोनों मुक्ते छोड़कर चले गए ऐसी ग्रसहाय हालत में।

प्रकाश : ग्रापकी देख-रेख के लिए वह मुक्तसे कह गया था !

शंकर : मुके कुएँ में कूदकर मरने से क्यों बचाया तुमने ?

भरोसे : भगवान की इच्छा।

शंकर : उसकी कैसी इच्छा है यह ? वचाने को क्या तुम्हें ही ग्राना था मुभ्ने ? [घृगा से उसे देखता है।]

प्रकाश : पुजारी जी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकालते हो ? भयानक पाप से बचाने वाले के लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, न कि उसकी ऐसी घृणा !

शंकर : यही तो कह रहा हूँ क्यों बचा दिया। [रोते हुए] इस जीवन से ऊब कर मैं मौत को पुकारता हुग्रा चला गया ग्रौर इस दुश्मन ने मेरी ग्राई हुई मौत भगा दी। [चादर के भीतर से ग्रपने दोनों पट्टी वँधे हुए हाथ बाहर निकालता है।] कौन जानता है मेरा दुःख-दर्द? पिछले तीन महीनों से मैं दिन-रात तड़प रहा हूँ। किसे नींद ग्रौर भूख है?

भरोसे : [बड़े प्रेम से उसके दोनों हाथों को ग्रपने हाथों में लेकर ग्रपने माथे से लगाता है।] घवराइए नहीं, मालिक



घबराइए नहीं। यह सेवक हाजिर है। क्या हो गया श्रापके हाथों में?

तंकर : क्या बताऊं क्या हो गया ? जिसे देखकर मेरा बेटा श्रपनी बहू को लेकर भाग गया, वया कहूँ उसे ? बहुत दिन तक हमने इसे दाद या खुजली नाम दिया। लेकिन, लेकिन [रोने लगता है।] हाय! क्यों बचा लाए तुम मुभे ? एक ही दवा थी इसकी—मौत!

प्रकाश : किस-किस की दवा की आपने ?

शंकर : शर्म के मारे मैंने किसी को दिखाया भी तो नहीं। तुम भी तो दवा बाँटते हो ? प्रकाश, पहचानो तो सही, मैंने क्या पाप किए हैं ? ग्रोह ! एक-एक उँगली धपक रही है। कल से हाथ-पैर दोनों में से कोई भी घोया नहीं गया है—दवा लगाना तो दूर की बात !

भरोसे : केवल यही छोटी-सी बात ! मालिक, ग्राप वेफिकर रहें, मैं रोज घो दुँगा इन्हें दोनों वखत ।

शंकर : तुम धो दोगे, तुम्हें धिन नहीं लगेगी ?

भरोसे : मरे जानवरो की खालें साफ करता हूँ। श्रापका यह हाथ मेरी पूजा का देवता है।

शंकर : लेकिन सड़ा हुआ है। इससे बदबू आती है। इसे देखकर मेरी बहू और बेटे को कै हो जाती थी। उन्होंने जब तरह-तरह के बहाने बनाए, तो मैंने दोनों को लात मार कर घर से निकाल दिया। और तुम कहते हो, तुम्हें घिन नहीं लगेगी ?

भरोसे : नहीं कुछ नहीं, यह सब एक खयाल है। जैसा भी मान

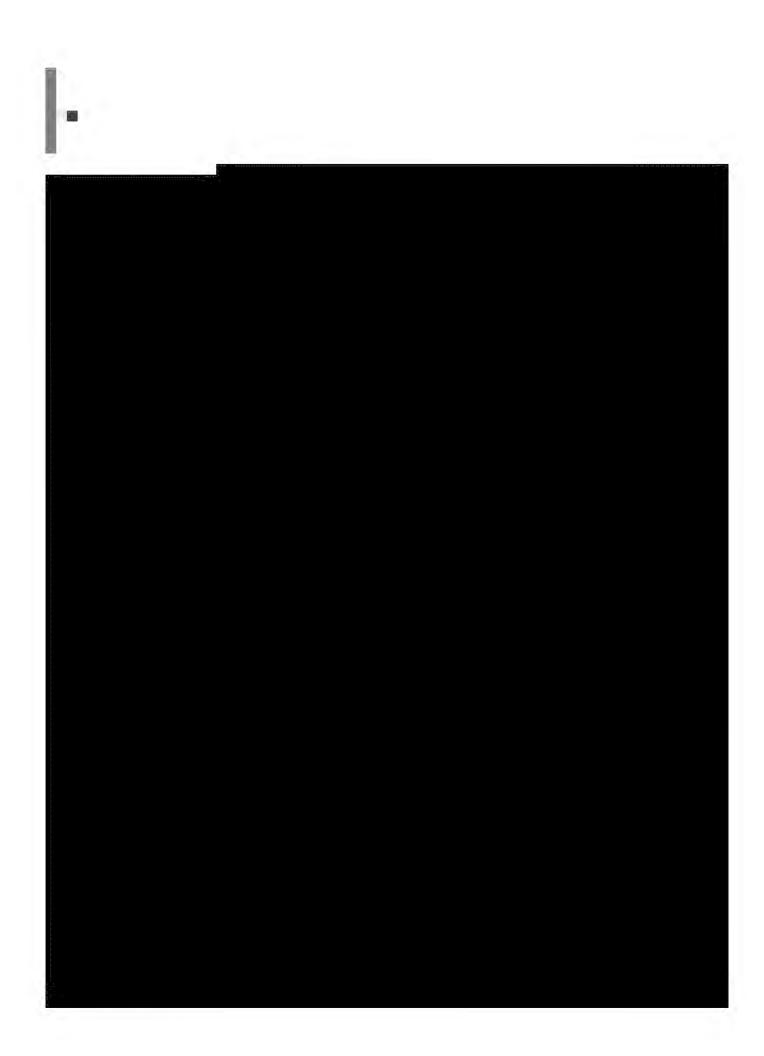

लिया। खाद की बदबू के दूसरे सिरे पर कितना सुन्दर श्रौर खुशबूदार फूल खिलता है, सभी जानते हैं।

शंकर : [उसके कंधे पर बड़े प्रेम से ग्रपनी कोहनी रखता है।]ग्रंधेरे उजाले के ये दोनों सिरे हैं। मैंने इन्हें नहीं पहचाना, [करा-हता है।] चलो।

भरोसे : हाँ, ग्रापको बड़ी तकलीफ जान पड़ती है। घाव घोने से चैन पड़ेगा, चलिए। [जाने-जाते एक जाता है।] लेकिन कहाँ ?

शंकर : [उसके पीछे चलते हुए] रुक क्यों गए ? जब ग्रपने ग्रंश से
पैदा हुए बेटे के लिए ये द्वार बंद हो गए तो भरोसे, तेरे लिए
ये खुल न पड़ेंगे क्या ? तू हिमालय की भाँति पित्रत्र है।
मैंने तेरा हृदय नहीं पहचाना, सिर्फ तेरे मैंले हाथ देखे ग्रौर
फटे हुए कपड़े ! ग्राज ग्राँखों का ग्रँधेरा चला गया। चलो,
चलो, भीतर चलो।

भगवान : [सुनता हुम्रा त्राता है।] त्राज तुम्हारे मुख से युग को बोलता हुम्रा पाकर कोई ग्रचरज नहीं मुक्ते।

प्रकाश : जाते क्यों नहीं भरोसे ?

भगवान : जिन्हें तुम्हारे इस श्राँगन में श्राने से घृणा थी, वही श्राज तुम्हें ग्रपने मंदिर में ले जा रहे हैं। फिर क्या सोच-विचार है ?

शंकर : बड़ा मतलबी है मनुप्य । मतलब के ही हैं उसके सारे संबंध । मतलब टूट जाने पर बेटा घर से निकाल दिया जा सकता है ग्रौर मतलब के लिए मैंने भरोसे को मित्र बनाया है । चलो भरोसे !

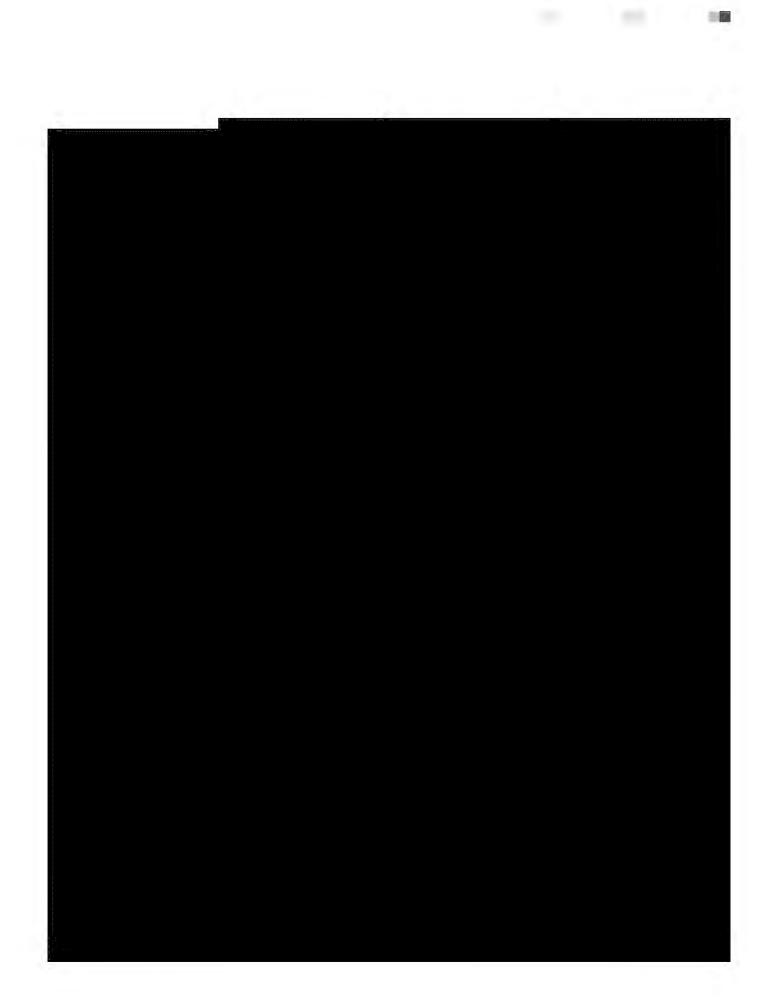

भगवान : मेरी समक्त में तुमने इससे जो घृणा की थी, वही तुम्हारी इस बीमारी में फूट पड़ी । अब जब तुमने इससे मित्रता की है तो तुम अपने प्रेम ही से ठीक हो जाओंगे । भरोसे, जब पुजारी जी तुम्हें ले जा रहे हैं, तो तुम हमारी तरफ देख-देख कर क्यों अटक रहे हो ? [उसे ठेलकर मंदिर के भीतर कर देता है ।] भगवान का धन्यवाद है । प्रकाश, उपदेश से कोई नहीं पितयाता, आज इसकी कीमत इन्हें मालूम हुई तो यह पितत्र हो गया । चलो, ठीक हुआ ।

प्रकाश : इस श्रङ्कत की प्रतिष्ठा से गाँव की गंदगी श्रब दूर हो जाएगी। मेरे ऐसा विश्वास जाग पड़ा। श्रब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं भी देखूँ बीमारी क्या है? [मंदिर को जाता है।]

भगवान : मैं भी देख लूँ। [जैसे ही जाना चाहता है।]

जुगत : [ग्राते हुए पुकारता है] ग्रजी नंबरदार जी सुनिए। [नेपथ्य को इशारा करता है।]

भगवान : जाते-जाते रुक जाता है। वया है ?

रामदास: कौन हैं भगवान जी ?

जुगत : [भगवान की तरफ इशारा कर] ये शहर से ग्राए हैं, ग्रापसे मिलने। क्यों जी क्या किसी की चिट्टी लाए हो ?

रानदास: [हाथ जोड़ता है।] मेरा नाम रामदास है। श्रापकी चिट्ठी मिल गई थी मुभे। मैंने अपने लड़के के लिए श्रापकी लड़की माँगी थी न? मैं उसी को देखने श्राया हूँ।

भगवान : विराजिए। जुगत, जा रे कोई दरी ले ग्रा ग्रौर ग्रंजना से कह दे एक गिलास में शर्वत बनाकर दे जाय।

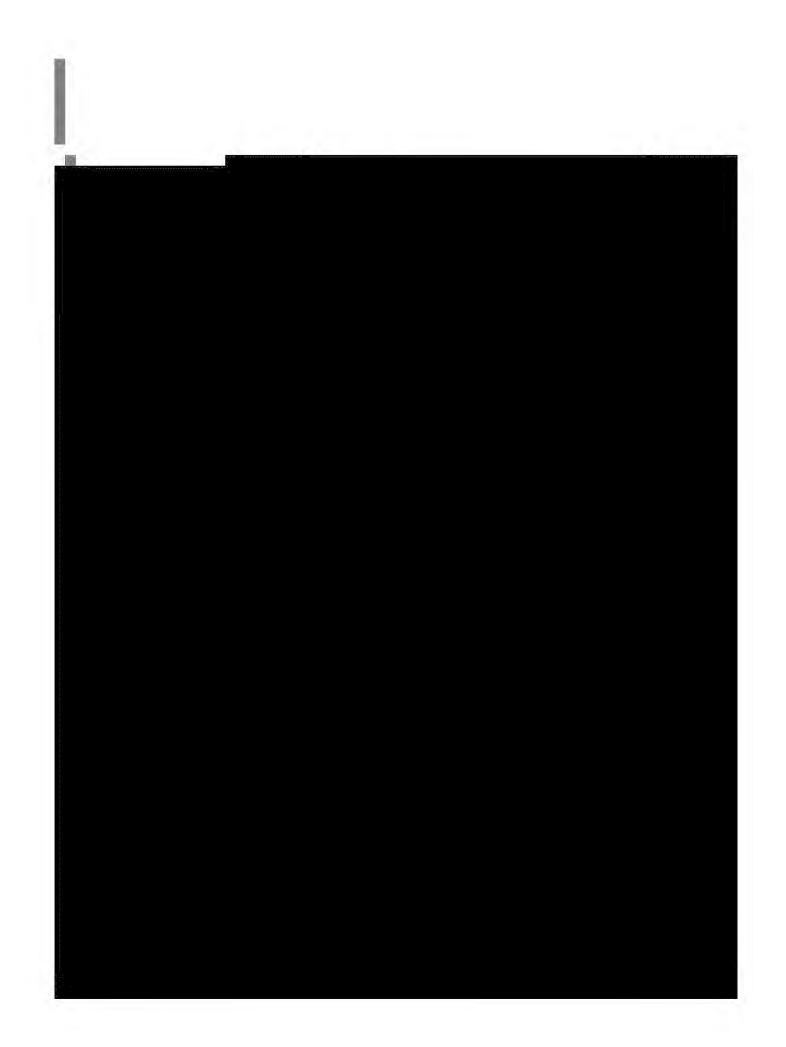

## [जुगत भगवान के घर जाता है।]

भगवान : मैं गरीब भ्रादमी हूँ, भ्रापकी क्या खातिर कर सकता हूँ ?

रामदास: श्रापके त्याग ग्रौर तपस्या की बड़ी महिमा सुनी है हमने । ग्राप बड़े साधु ग्रौर परोपकारी जीव हैं। ग्रापने ग्रपनी संपत्ति सब गाँव के उपकार में लगाई है।

भगवान : भाई, मेरे पास पैसा नहीं।

रामदास: मुभ्ते पैसे का लालच नहीं। मेरा लड़का नौकर है ग्रौर सीधे ग्राचरण का है।

भगवान : मेरी लड़की तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कुछ । [जुगत दरी लाकर चबूतरे पर विछा फिर्भीतर चला जाता है।]

रामदास : पढ़ाई-लिखाई तो एक तरह की सजावट है । तंदुरुस्ती के लिए सजावट क्या चाहिए ?

[जुगत एक भरा गिलास लेकर म्राता दिखाई देता है।]

भगवान : [दूर ही से] भ्ररे मूर्ख मैंने तुभसे नहीं कहा था।

जुगत : म्रजी शर्वत वही ला रही हैं। यह तो मैं सिर्फ इनके हाथ-वाथ धोने को पानी लाया हूँ। [रामदास के हाथ धुलाता है।]

रामदास: ग्रापके गाँव की क्या हालत है ?

भगवान् : कैसी देख रहे हैं श्राप ? हालत ठीक होते-होते ही तो होगी। किसी एक का काम तो यह है नहीं। एक-एक ठीक हो जायँ तो सब ठीक हो जायँ।

रामदास : आपका गाँव कुछ जागता हुआ सा जान तो पड़ता है।

भगवान् : स्वतंत्रता-सूर्यं के निकल ग्राने पर उजाला फैलेगा ही हर जगह।

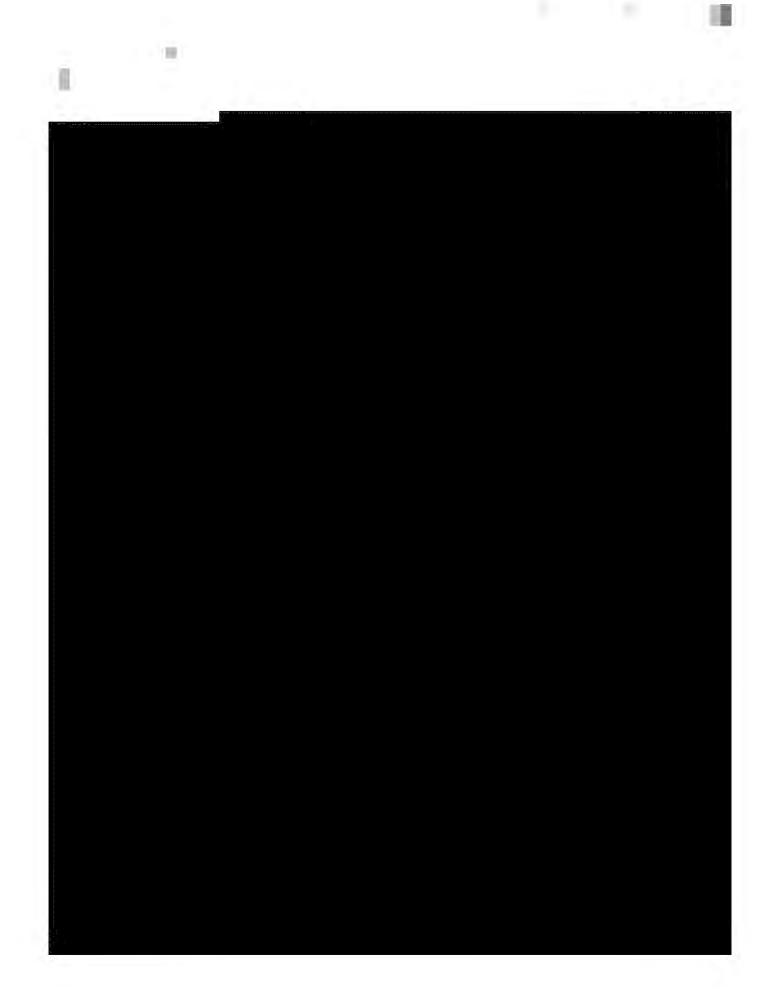

रामदास : स्वतंत्रता की जय हो !

भगवान् : किसानं के सिर का वोभ कंघे पर श्राया है, श्रभी हल्का होने में कुछ समय लगेगा।
[ग्रंजना एक थाली में शर्बत के दो गिलास रखकर लाती है।]

रामदास : [ग्रधीरता से] यही है ?

भगवान : हां यही है वह मेरी लड़की, ग्रंजना इसका नाम है।

अंजना : [दोनों को एक-एक गिलास देकर रामदास से] नमस्ते ।

रामदास : नमस्ते ! [सिर से पैर तक ग्रंजना को देखता है ।] केवल एक ही चावल परखा जाता है । बड़ी सौम्य ग्रौर शांत तुम्हारी यह लड़की है । [शर्बत पीता है ।]

अंजना : [शर्मांकर चली जाती है।]

भगवान् : लेकिन मैं गरीब किसान हूँ। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। [शर्बत पीता है।]

रामदास : मेरा बेटा भी सुधार चाहता है। मैं भी समभता हूँ, कन्या गुरावती हो तो दहेज की कोई ग्रावश्यकता नहीं। [उठने लगता है।]

भगवान् : यह क्या ?

रामदास : मैंने देख लिया, मैं राजी हूँ।

भगवान् : ऐसी जल्दी क्या है ? आज यहीं रहिए न ? और भी तो कुछ देखिए।

रामदास : ग्रधिक ग्रावश्यकता ही नहीं है।

भगवान् : समय ग्रधिक हो चला है।

रामदास : यह संबंध हो जाने पर फिर कई बार आऊँगा। आज

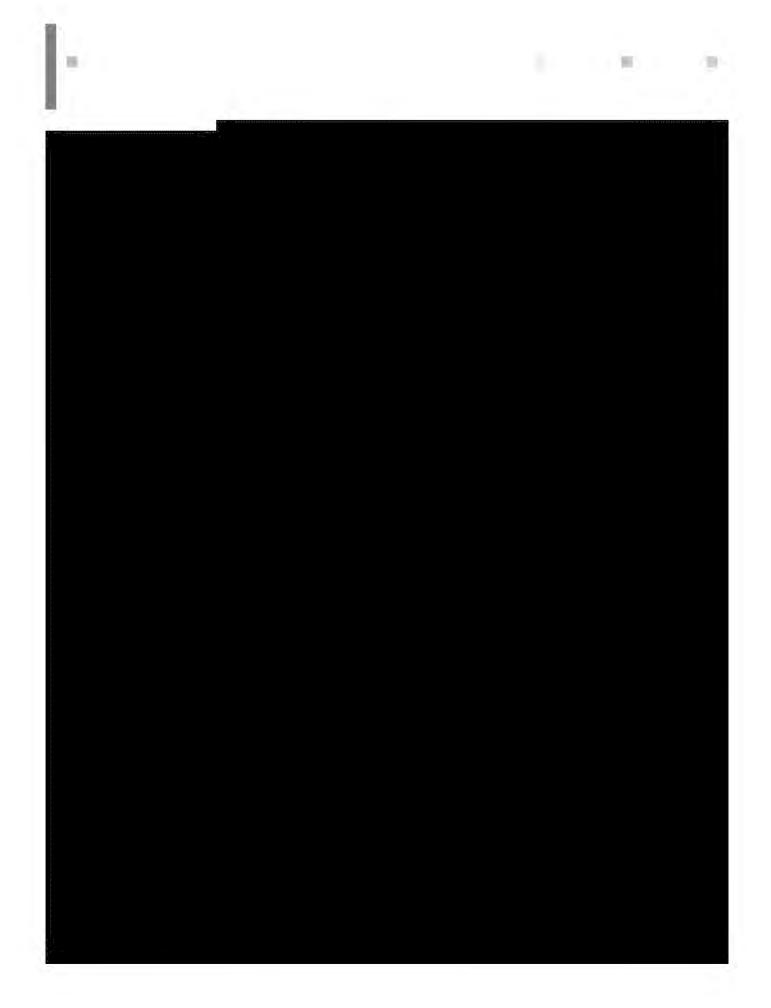

जरूरी जाना है मुक्ते। सवारी में ग्राया हूँ, इक्का बाहर खड़ा है। ग्राप विराजिए। नमस्ते। [चला जाता है।]

भगवान् : [उसके साथ-साथ कुछ दूर जाकर] नमस्ते !

जुगत : [सिर खुजाकर] लेकिन · · [कहते-कहते रुक जाता है।]

भगवान् : मेरे सिर का बोभ उतरने देना क्यों नहीं चाहता तू ! मेरी ग्रात्मा कह रही है, ग्रंजना के लिए यह संबंध ईश्वर का रचा हग्रा है । तेरे क्या संशय पैदा हो गया !

भगत : [ग्राता है।] ई कौन ग्रावा रहा?

जुगत : चुप, वातें करने दे। [भगवान् से] गाँव की लड़की शहर में देना ठीक नहीं।

भगत : हमारा गाँव तो ग्रब शहर हुआ जात है।

भगवान् : जुगत, मैं तुमसे कोई राय नहीं ले रहा हूँ।

प्रकाश : [मंदिर से ग्राता है।] मेरी समक्ष में बीमारी ऐसी गंभीर नहीं है। भगवान् की विचित्र माया है। जिस भरोसे से उन्हें ऐसी घृगा थी, वही ग्राखिर उनके काम ग्राया।

भगवान् : प्रकाश, तुमसे एक बात कहनी है मुभे। [चुप हो जाता है] [ग्रंजना ग्रपने घर के दरवाजे पर ग्राकर बड़ी ग्राकुल हिट से उधर देखकर फिर भीतर चली जाती है।]

प्रकाश : हाँ पिताजी, ग्राप क्या कहना चाहते हैं ?

भगवान् : यही कि स्रब संजना को पढ़ाने की कोई स्रावश्यकता नहीं है।

प्रकाश : हम यहाँ स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो स्कूल खोलने वाले हैं, ग्रंजना उसमें मास्टरनी बनेगी। उसे विना पढ़ाए कैसे काम चलेगा ?

भगवान् : नहीं प्रकाश, जीवन का कोई ठीक नहीं है। अपने कर्त्तव्यों

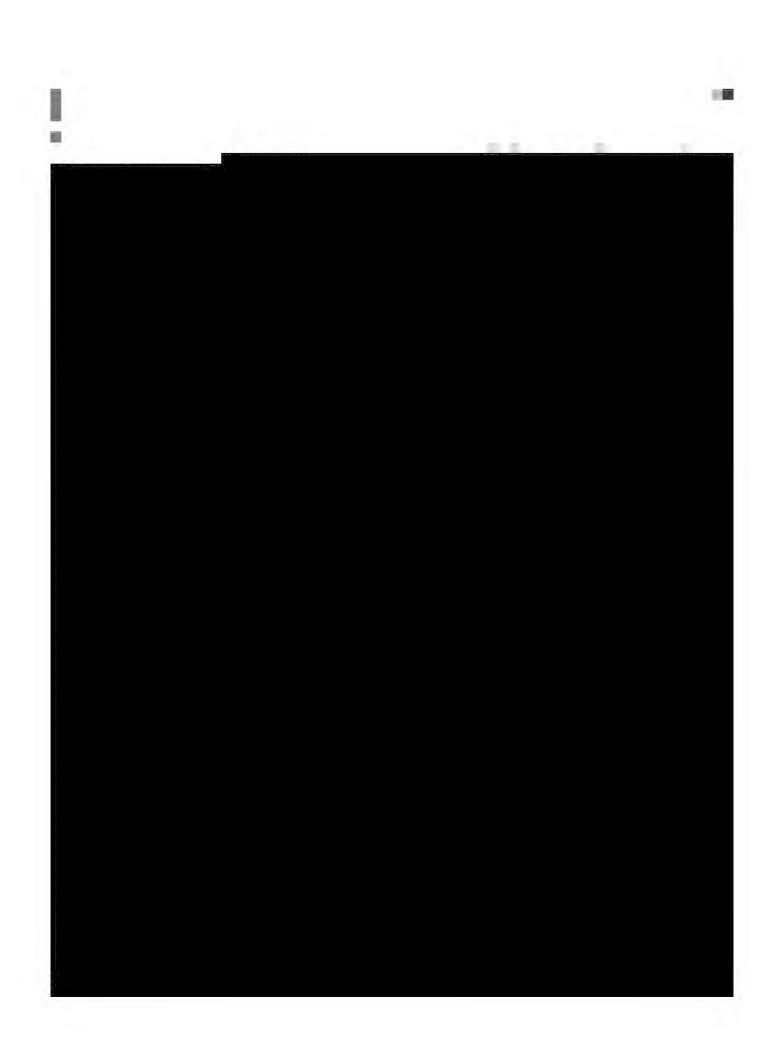

को कल पर टाल नहीं सकते। स्राज ही न-जाने वया हो जाय? इसीलिए जल्दी-से जल्दी योजना की शादी तय हो तो बड़ा भारी बोभ उतर जाय। उसे शहर से माँगने स्राए हैं।

प्रकाश : [स्तंभित होकर सुनता है।] लेकिन पिता जी-

जुगत : लेकिन पिताजी-

भगत : मुला पिताजी —

अंजना : [द्वार पर खड़ी होकर] लेकिन पिता जी हम यहीं शहर बना रहे हैं।

भगवान् : कुछ भी हो ग्रंजना, घर के भीतर ही रहो, तुम्हारा दायरा वहीं पर है। [ग्रंजना को लेकर घर के भीतर चला जाता है।]

[प्रकाश हाथ में फावड़ा लेकर उदास हो जाता है।]

भगत : [भगत उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। पीछे जाकर नाली ठीक करता है।

जुगत : प्रकाश भाई, तुम उदास क्यों हो गए ?
[प्रकाश चबूतरे पर दोनों हाथों से सिर पकड़कर उदास बैठ जाता है। भगत फावड़ा लिए स्राता है।]

भगत : भगवान् काका काहे रिसाय गएन हैं। हमका समुिक परत है।

जुगत : [दूसरी स्रोर से प्रकाश के पास खड़ा होता है।] क्यों, किस फेर में पड़ गए?

प्रकाश : हाँ जुगत, फेर में पड़ गया, इसी के इस मिट्टी के फेर में ! जिसके तत्त्वों से बना है श्रौर जिसके उपजाए हुए दाने पर मेरी साँस ठहरी है।

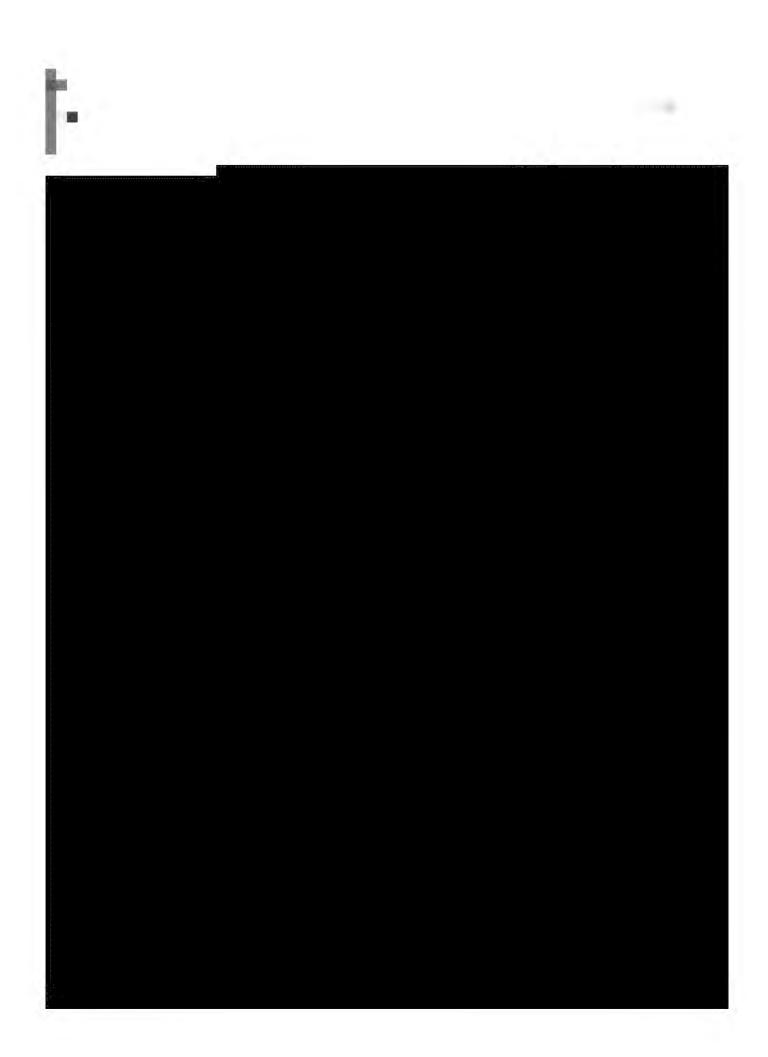

जुगत : हमने कुएँ को गंदे पानी से बचाने के लिए उसकी जगत ऊँची की थी। उसकी दो ईंटें निकाल ले गया कोई। वे जो ईंघन बचाने ग्रौर धुवाँ बाहर फेंकने के नए चूल्हे बनाने सिखाए हैं न तुमने, जरूर उन्हीं को बनाने के लिए!

प्रकाश : जाने भी दो एक भली बात तो की उसने।

जुगत : इस तरह एक चीज बिगाड़ कर दूसरी चीज नहीं सुधारी जा सकती। हवा-पानी को गंदा करना, सारे गाँव के लिए बीमारी को न्यौता देना है।

प्रकाश : समभा देंगे उन्हें। चलो, बिगड़ते-बिगड़ते ही काम बना करते हैं। जास्रो, भगत तुम भी, वन-महोत्सव के गड्ढों को देख लो। पेड़ी, लोगों स्रौर बाजे-गाजे का इंतजाम करो।

[जुगत भगत को लेकर जाता है। मंदिर से भरोसे आता है।

भरोसे : मैंने उनके घाव धोकर पट्टी बाँध दी है। उससे बड़ी ठंडक पड़ी है उनको, श्राँखें लग गईं। मेरा विचार है, उनकी बीमारी इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन बड़ी लापरवाही उनके इलाज में की गई है। मैं उनके दवा के लिए वैद्यजी के पास जाता हूँ, उनके खाने-पीने का क्या होगा ? [कोई जवाब न पाकर बाहर को चला जाता है।]

> [प्रकाश फावड़ा लेकर फिर खोदने लगता है। उसे कुछ याद ग्राती है ग्रीर फावड़ा पकड़ कर उदास बैठ जाता है। ग्रंजना गली की राह से ग्राकर कॉपी लिए हुए प्रकाश के पीछे खड़ी हो जाती है। उसे कोई पता नहीं चलता।

अंजनः : [पीछे से पुकारती है।] प्रकाश!

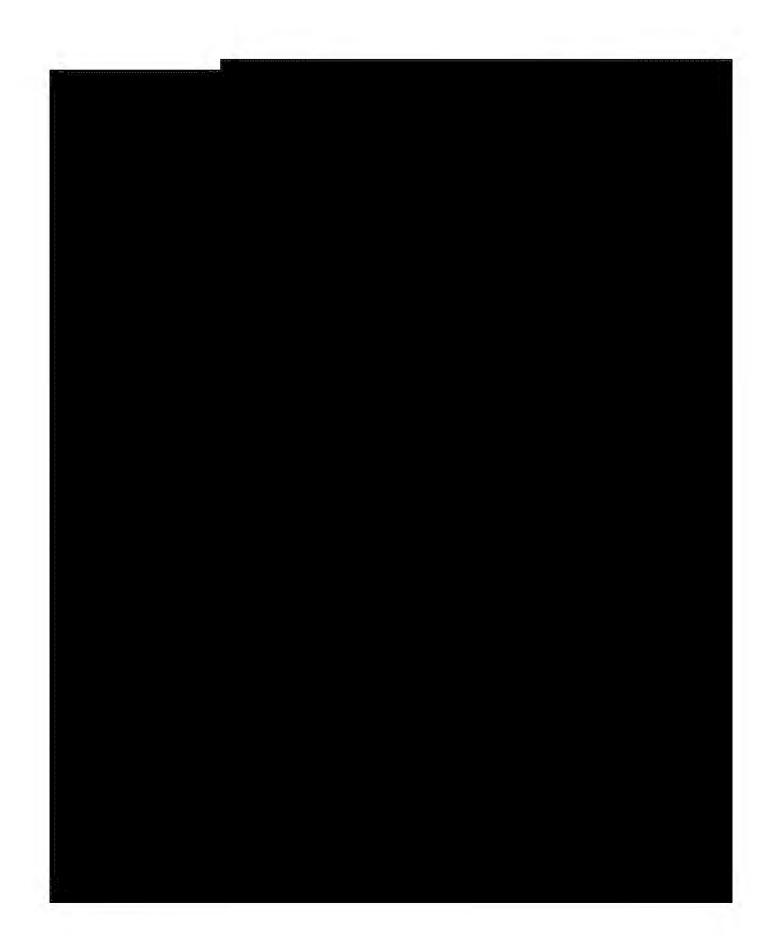

प्रकाश : [घबराकर उधर देखता है ।] कौन है ? नहीं ग्रंजना, हमारे विचारों की एकता टूट गई । ग्रंब तुम्हें ग्रंपने पिता जी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना उचित नहीं, न इस तरह मेरे साथ भेंट करनी है ।

अंजना : वयों ? तुम ग्राज यह वया बोल रहे हो ?

प्रकाश : तुम शहर में जाओगी।

अंजना : वहाँ जाने का काम ही क्या है ? हम शहर की सभी सुख-सुविधाम्रों को यहीं उपजा रहे हैं न ?

प्रकाश : जान पड़ता है, तुम्हारे पिताजों से मेरी शिकायत कर दी गई है।

अंजना : क्या कहा ? किसने ? पिताजी से साफ-साफ बताना पड़ेगा।

[ग्रपने घर के द्वार पर भगवान् आकर खड़ा होता है।]

भगवान् : यहाँ ग्राग्रो। सब बता दिया जायगा। खबरदार ! जहाँ तुम्हें भावे वहाँ इस तरह घूमने के लिए ग्रव तुम स्वतंत्र नहीं हो। चलो भीतर !

> [भगवान् के संकेत पर ऋंजना ऋपने भीतर जाती है, फिर पिता भी। प्रकाश देखता ही रह जाता है। सिर पर एक टोकरी में कुछ कूड़ा-कचरा लेकर रोशन आता है।]

रोशन : [कूड़े की टोकरी दिखाकर] लो तुम भी देख लो इसे !

प्रकाश : यह गंदा कूड़ा क्या दिखा रहा है मुक्ते ?

रोशन : गाँव सभा ने यह नियम पास किया है, जिसके दरवाजे पर कूड़ेदान से बाहर बिखरा हुग्रा कूड़ा मिलेगा उसे सारे गाँव को सिर पर रखकर दिखाना होगा।

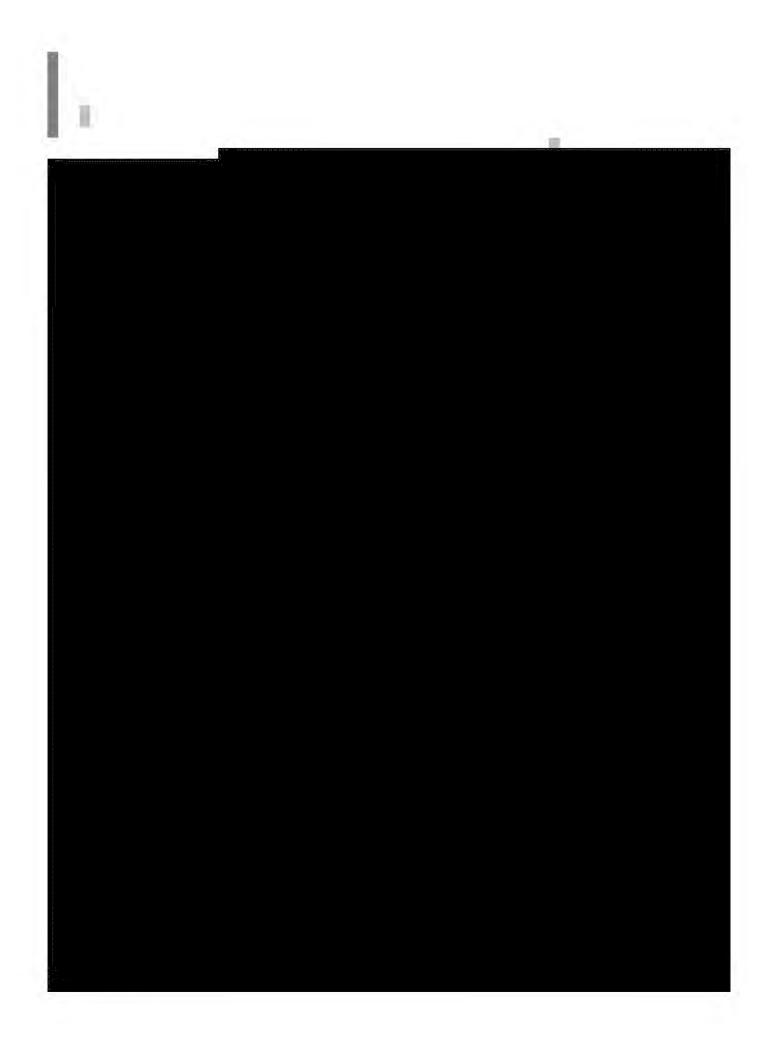

ग्रॅंधेरी बस्तियाँ ५३

प्रकाश : सभा के पास किए हुए नियम को मन प्रारा से मानना तेरा धर्म है।

रोशन : धर्म तो है, लेकिन...

प्रकाश : भ्ररे क्या लेकिन, सच्चाई छिपी रह नहीं सकती। तूने बैलों को वेचकर यहाँ गाँव में होटल खोल दिया।

रोशन : इस गाँव को जब आप शहर बना रहे हैं तो बिना होटल के यह शहर कैसे बनेगा ?

प्रकाश : मुफ्ते जमाने के बदलते हुए रूप ग्रौर दस्तूर से कोई दुश्मनी नहीं है। होटल के बहुत से फायदे भी हैं। लेकिन ग्रगर तूने जुए-ताश-चौपड़ का ग्रड्डा, गाँव में सुस्ती, नशा ग्रौर नाइतफ़ाकी की ग्रोट बनाई तो ठीक न होगा।

रोशन : नहीं, ऐसा न होगा।

प्रकाश : जा, श्राज वन-महोत्सव का ग्रारंभ है, जल्दी से तू भी तैयार होकर ग्रा जा।

> [प्रकाश ग्रोट में जाकर फिर फावड़ा चलाने लगता है। वहीं भरोसे ग्राकर उससे बाते करता है।]

भरोसे : यहां क्या कर रहे हैं श्राप इस गंदगी में ?

प्रकाश : हरिजन के जीवित रूप तुम थे तो यह उसका बेजान हिस्सा है। तुम्हारी घृणा से सारे देश में एक भयानक मानसिक बीमारी फैली हुई है श्रौर इन मैले पानी की नालियों ने सारे गाँव को शरीर की बीमारियाँ दी हैं।

> [एक हाथ में लोटा ग्रौर दूसरे में एक थैला लिए भरोसे के साथ फावड़ा लिए प्रकाश ग्राता है।]

भरोसे : कुछ नालियाँ पक्की बनाकर मोख्ते बना तो दिए गए हैं। प्रकाश : एक भी गंदे पानी का गड्ढा रह जावेगा तो हर घर में

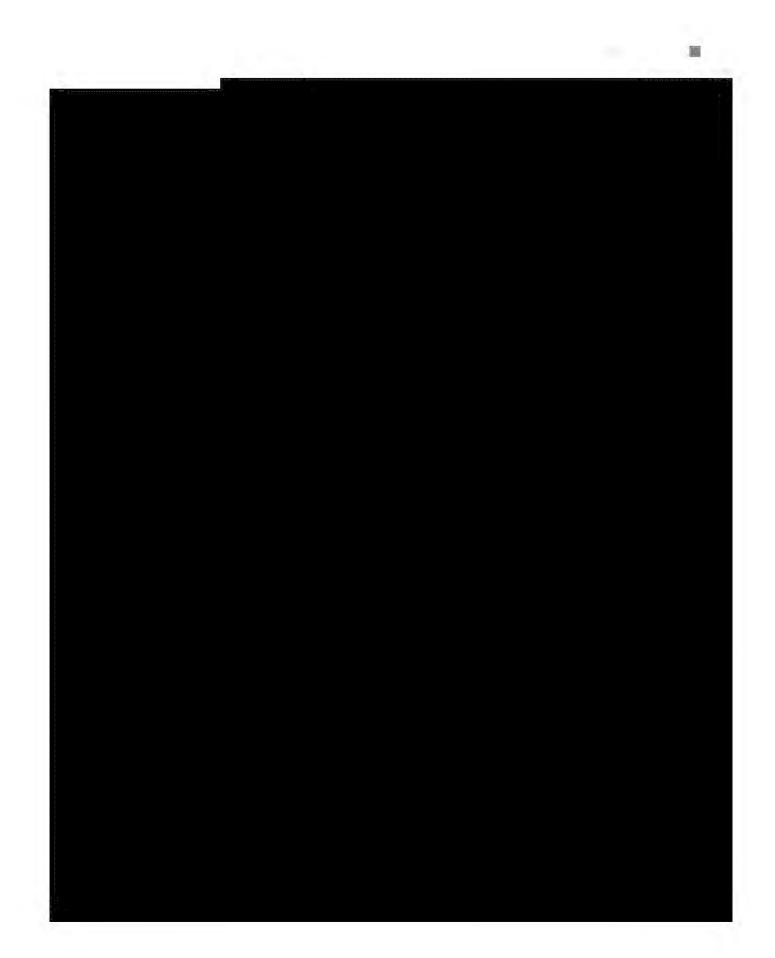

उससे मिक्खयाँ ग्रौर मच्छर फैल जावेंगे। यह क्या ले ग्राए ?

भरोसे : पुजारी जी के लिए दूध ग्रौर ग्राम । ग्राप थक गए हैं। कुछ देर ग्राराम कर लें।

प्रकाश : हाँ, शरीर की थकान दिमाग का काम करने से मिटाई जा सकती है ग्रौर इसका उलटा भी बिल्कुल सच ही है। [प्रकाश चबूतरे में रखे हुए एक •चरखे को घुमाने लगता है। भरोसे मंदिर को जाता है। भगवान् ग्राता है।]

भगवान् : कई दिन से तुम चरखे के पीछे लगे हुए हो तुम इसमें क्या ढूँढ़ रहे हो ?

प्रकाश : पिताजी, एक ग्रोर हमें घनी खेती करनी है तो दूसरी ग्रोर लघु उद्योगों को जीवंत करना है। समय की दौड़ में ग्रपने कदम मिलाने के लिए जवान की तरह ग्रगर हम इस चरखे में बिजली जोड़ देंगे तो क्या बुराई है। बिजली कुछ दिन में यहाँ ग्रा ही जायगी।

भगवान् : विजली और मशीन ये दोनों ही हमारे दुर्भाग्य की सूचनाएँ हैं।

प्रकाश : मैं इसे श्रापका ग्रंधविश्वास कहूँगा । चरखा-चक्की, बैलगाड़ी ग्रपने-ग्राप में ही क्या मशीनें नहीं हैं ? मशीन की परिभाषा ही पहिया है।

भगवान् : उसे हाथ या पैर से चलाने पर श्रिभशाप पनपने नहीं पाता । बिजली ग्रौर भाप का जोड़ ! भयानक है ! घोर भयानक !

प्रकाश : क्या ग्राप रेलगाड़ी का सहयोग नहीं लेते ?

भगवान् : मजबूरी ! मुभे जड़वादी विज्ञान से बड़ी घृणा है।

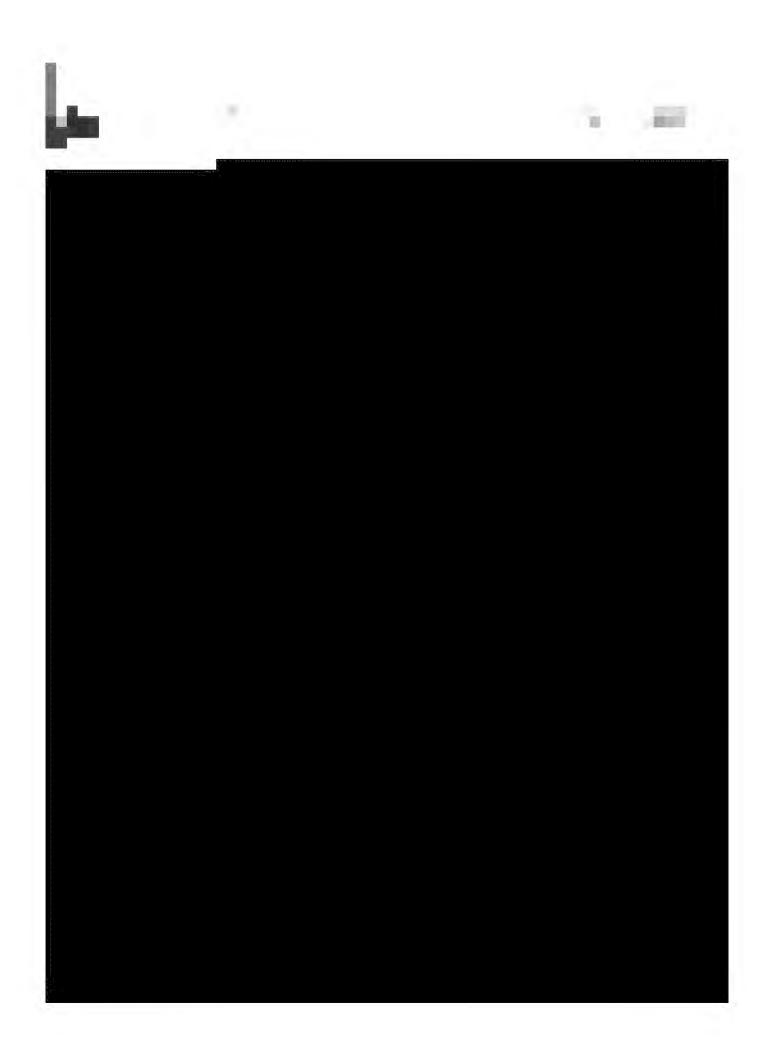

प्रकाश : मैं भी पहले ऐसा ही समभता था। विज्ञान ने जो उन्नित की है उसका साथ न देने से जाति की तरक्की मारी जायगी। घृणा घृणा ही है, चाहे वह मनुष्य के लिए श्रद्धत के रूप में हो या मशीनरी के लिए लोहे की शकल में।

भगवान् : मशीन ने हमें वड़ा ग्रारामतलब बना दिया है। तन ग्रौर मन दोनों में कमजोर। इसने थोड़े से लोगों को ग्रधिक ग्रमीर बनाकर ज्यादे लोगों को भिखारी ग्रौर बेकार कर दिया।

प्रकाश : पिताजी, मुभे बैलगाड़ी का विरोध नहीं है, लेकिन सैंकड़ों मील की यात्रा पर भी बैलगाड़ी को हाँकना बुद्धिमानी नहीं है। दुनियाँ में जो एटम की ताकत प्रकट हुई है, उसके सामने मनुष्य की ये जानी हुई ताकतें हाथ की मजूरी के ही समान हैं।

भगवान् : तुमने ग्रपना धर्म ग्रौर सिद्धांत वदल दिया !

प्रकाश : स्थिति के बदल जाने पर बड़े-बड़े सिद्धांत सिर्फ ग्रंधिवश्वास हो जाते हैं, उन्हें बदल ही देना पड़ेगा । दुनियाँ की ग्राबादी किस तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में धरती पर एक लाख मनुष्य बढ़ जाते हैं । पिताजी, उस एटम की शक्ति से इतने ग्रादिमयों के व्वंस हो जाने से क्या यह ग्रच्छा नहीं है कि इनकी परविरश हो ?

## निपथ्य में घंटा बजने लगता है।]

भगवान् : यह कैसा घंटा ?

प्रकाश : श्राज वन-महोत्सव का श्रारंभ है, यह उसी की सूचना है।

भगवान : क्या होगा यह पेड़ लगाकर ?

प्रकाश : निताजी स्रापके विचारों में कैसा परिवर्तन हो गया। पेड़

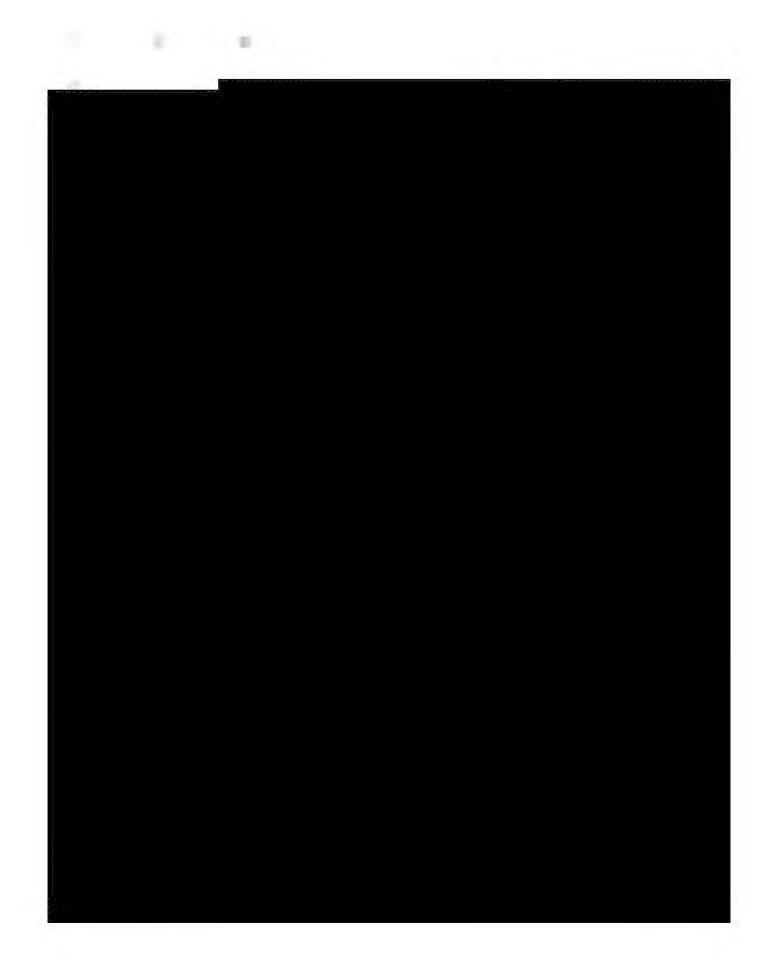

लगाकर हमारी बड़ी जरूरत पूरी होगी। विश्वयुद्धों ने हमारे जंगलों को समाप्त कर दिया। हमें फिर से उन्हें हरा-भरा कर अपने मकान और चूल्हों के लिए लकड़ी तैयार करनी है। इससे हमारे देश की लाखों टन गोवर की खाद जो चूल्हों में जल जाती है, वह हमारी खेती के लिए बच जायगी।

भगवान् : कब वे जंगल पनपेंगे ?

प्रकाश : साहस और उद्योग से क्या नहीं ही जाता ? पेड़ों से भूमि का क्षय भी रुकेगा, पशुस्रों को चारा मिलेगा, पानी का संचय होगा और उनके कारण वर्षा भी होगी।

> [बाजे बजाते हुए भ्रौर गीत गाते हुए कई लोग ग्राते हैं। भगत के सिर की डिलया में पेड़ों के पौधे हैं। किसी के हाथों में कुदाल भ्रौर पानी के घड़े हैं।]

जुगत : पहला पेड़ यहाँ पर प्रकाश ग्रीर ग्रंजना के हाथ से लगाया जायगा।

भगत : ग्रंजना कहाँ है ?

भगवान् : नहीं लगेगा उसके हाथ से।

[इसी समय बाल खुले हाथों के बंधनों को दांतों से काटती हुई श्रंजना श्राती है।]

अंजना : क्यों नहीं मैं लगाउँगी । कहाँ हैं पेड़ीं?

भगत : [म्रंजना को एक पेड़ देता हुम्रा प्रकाश से] लो तुम दोनों को लगाना होगा यह वरगद का पेड़।

भगवान् : [उस पेड़ को छीनते हुए] नहीं, दोनों नहीं लगा सकते यह एक पेड़।

अंजना : मैं ज़रूर लगाऊँगी।

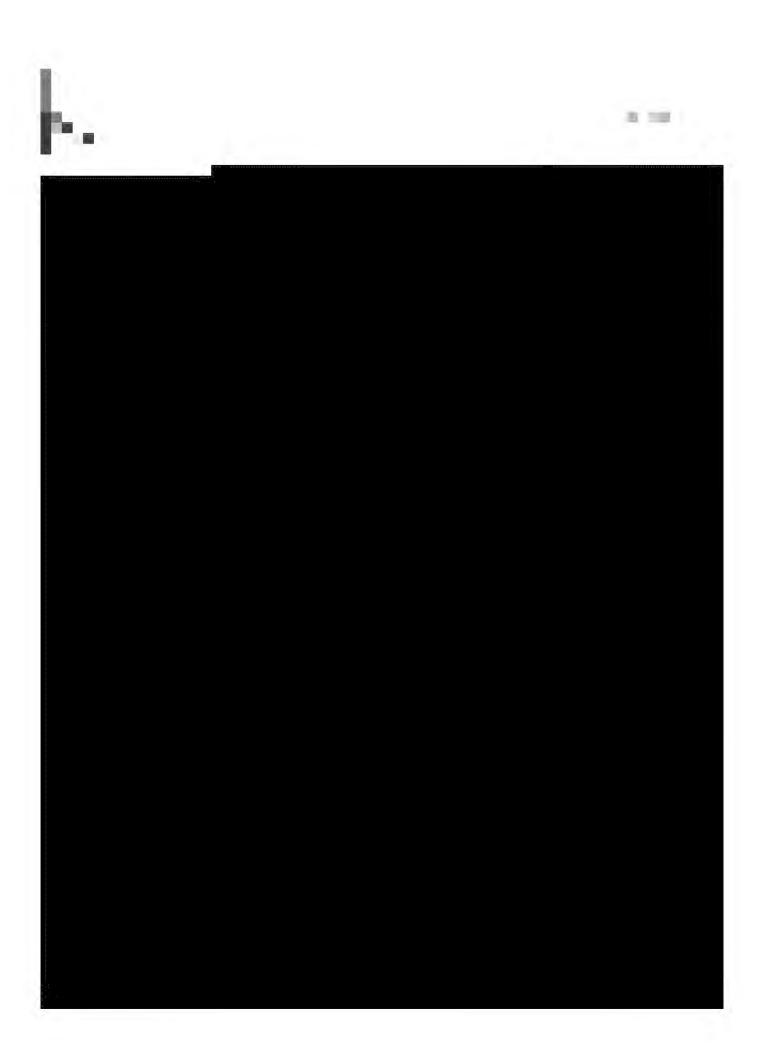

ग्रँधेरी बस्तियाँ 20

जुगत : इस शुभ काम में गड़बड़ मत करो।

भगवान् : प्रकाश के साथ नहीं, ग्रलग लगाग्रो।

प्रकाश : मुभे दूसरा पेड़ दो। [प्रकाश ग्रौर ग्रंजना श्रलग ग्रलग दो पेड़ लेते हैं। फिर बाजे

बजते हैं। गीत शुरू होता है ग्रौर पेड़ लगाए जाते हैं।]

(यवनिका)

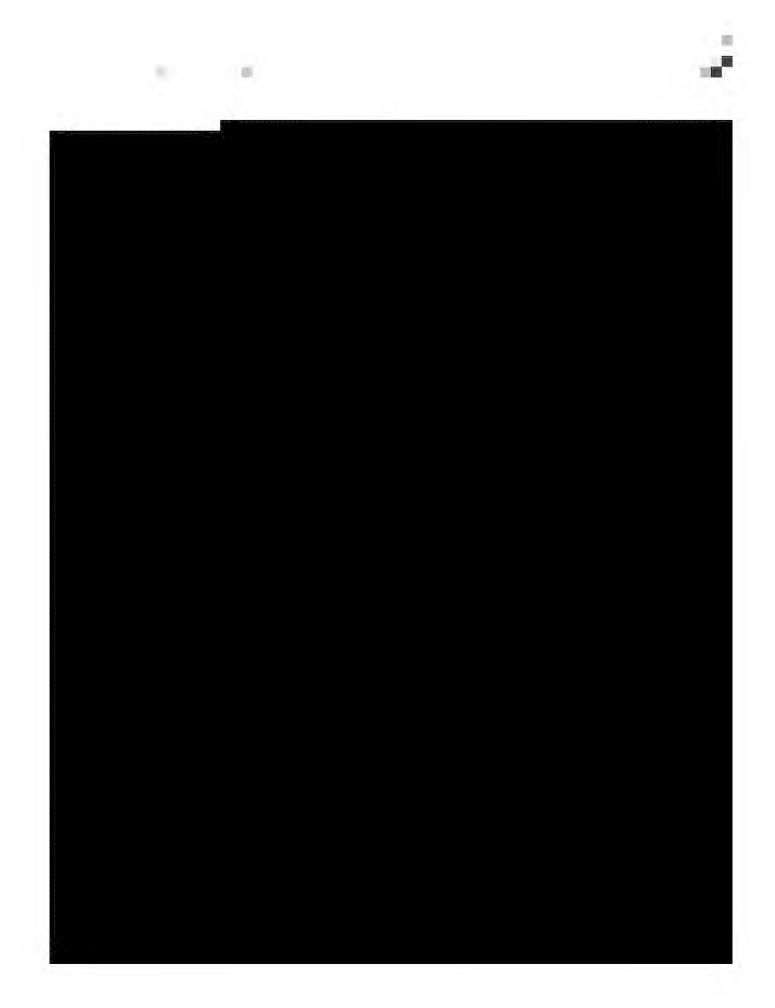

## तीसरा ग्रंक

[वही दृश्य: दीवारें उजली पुत गई हैं ग्रौर उन पर लक्ष्मी-सरस्वती ग्रौर गीत-नृत्य के उल्लास-भरे रेखा-चित्र उभारे गए हैं, कहीं ग्रादर्श-वाक्य भी लिखे गए हैं। दूर पर दिखाई देने वाले घरों में चिमनियाँ ग्रौर खिड़िकयाँ भी बनी दिखाई देती हैं। जुगत ग्रौर भगत ग्रपने-ग्रपने कंधों पर एक-एक कुदाली ग्रौर हाथों में एक-एक किताब लिए ग्राते हैं।

जुगत : अरे भगत, पढ़ ले रे, आँख खुल जायगी। एक दुनिया और परगट हो जाएगी इस दुनिया के भीतर।

लिखाई से ग्रादमी सुस्त हो जात है। ग्रोकर मन फिर खेती-पाती माँ लागत नाहीं।

जुगत : हमारा गाँव शहर बनता जा रहा है ग्रौर यह फरक तेरी खोपड़ी में ग्रभी तक खुला ही नहीं। ग्ररे गाँव के माने दिनभर हड्डी-तोड़ काम ग्रौर रात को नहीं खाने को भरपेट। शहर माने काम हलका-फुलका ग्रौर खाने की मौज-बहार!

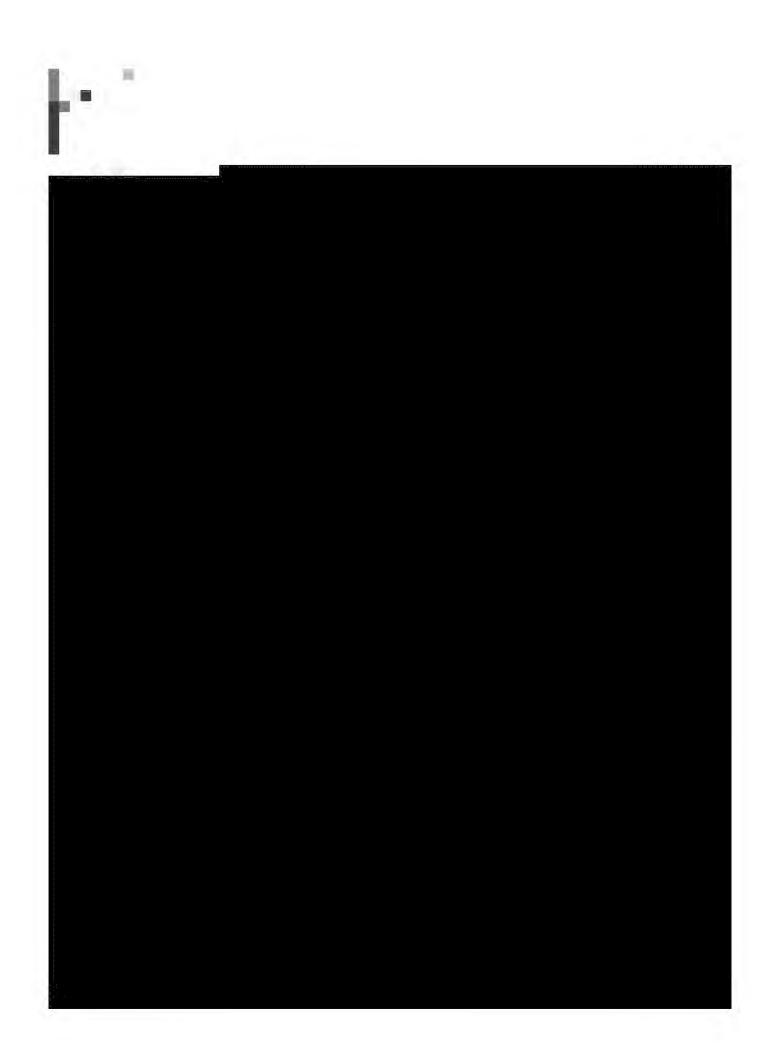

भगत : ई सब तोहार-ग्रस काम-चोर केरि बात ! जीन मनइ बिना पूरा काम किए भरपूर खाइ लेत है, ग्रो के भगवान् माफ नाहीं करबै किर हैं। बेईमानी क' पइसा कब-हू ठहर नाहीं सिकत है—ऊ बेमारी ग्रउर मुकदमा केरि नाली माँ बिह जात है। कड़ी मेहनत क' ग्राधी रोटी बड़ी मीठ बाय।

जुगत : तू बड़ा पुरातन-पथी है। तुभे तो किसी जंगल में रहना चाहिए था। युहाँ की पक्की बन चुकी नालियों और सड़कें तेरी परछाईं के लायक नहीं।

भगत : ई सब हमार मेहनत से बनल होई, ए माँ तू रहिबे ? देखूँ कैसन ?

[भीख माँगता हुग्रा एक भिखारी श्राता है।]

भिखारी: पहले यह गाँव मेरी भोली भर देता था। आज इतना साफ-सुथरा और बढ़-चढ़कर होने पर क्यों इसकी मित मारी गई। जहाँ जाता हूँ, कोई नहीं सुनता।

भगत : इहाँ मेहनत केरि रोटी खावा जात है।

भिखारी: मैं क्या मेहनत कहूँ ?

जुगत : दर-दर भटकने की मेहनत तो कर ही रहे हो। एक जगह बैठकर ही इतने हाथ-पैर हिलाग्रोगे तो इज्जत की रोटी मिल जावेगी, किसी से माँगना नहीं पडेगा।

भगत : तोर नसीहत माँ कमी नाँही।

जुगत : चुप-चुा ज्यादा बकते नहीं। [भिखारी से] चलो हमारी उद्योग कुटी में। देखो, स्वाद मिहनत की रोटी में है। दरी-निवाड़, कंबल-चटाई, बेत बाँस, ऊन-सूत, मिट्टी-पत्थर, लकड़ी-लोहा—जिसका काम तुम्हें पसंद हो, उसे सीखो।

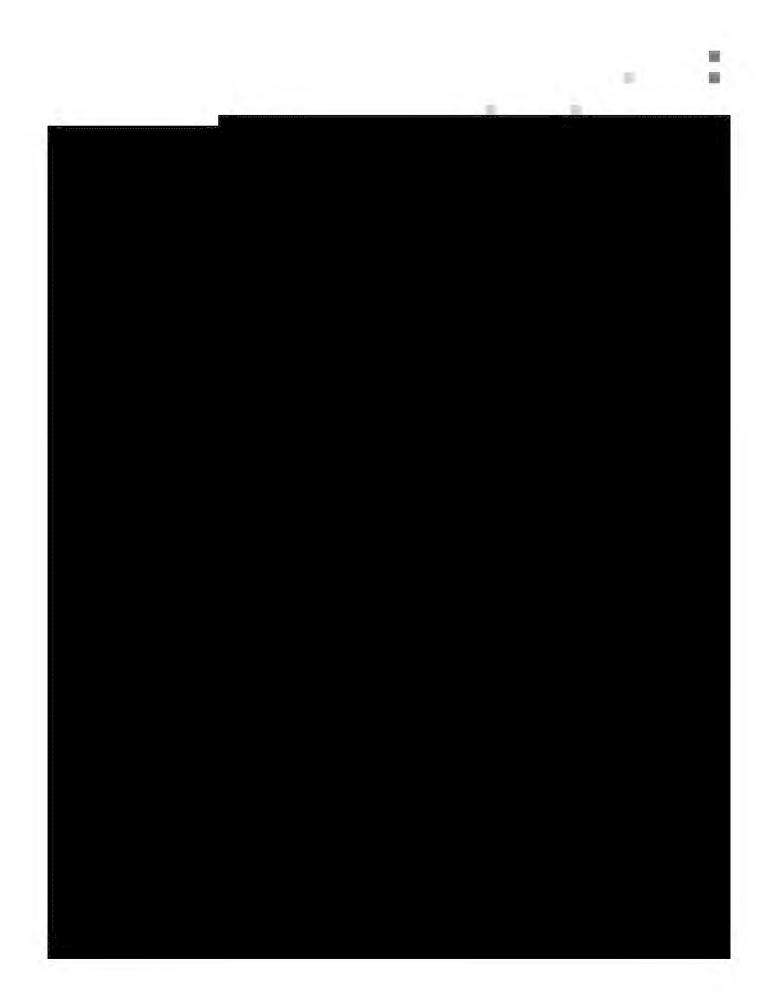

तव तक तुम्हें दोनों जून रोटी मिलेगी। काम ग्रा जाने पर फिर तुम्हारी तनखा बँध जायगी। जमा करो चाहे मकान बनाग्रो। या शादी करो। तुम्हारे ग्रौरत है क्या?

भिखारी: मर गई।

जुगत : तभी भीख माँगने की अकल आई तुम्हें।

भगत : फिजूल बकवास काहे करत है तू ?

[दोनों उसे लेकर जाते हैं। इधर्र-उधर देख-भाल करता हुग्रा प्रकाश ग्राता है।]

अंजना : [ग्रपने घर के द्वार पर खड़ी होकर धीरे-धीरे पुकारती है।] प्रकाश! प्रकाश!! पिता जी इस समय सो रहे हैं।

प्रकाश : [सुनकर भी नहीं सुनता ]

अंजना : [दौड़कर ग्राती है ग्रौर उसका हाथ पकड़ लेती है ] प्रकाश!

प्रकाश : चुप रहो, पिता को घोखा नहीं दे सकते।

अंजना : तुमने एक दिन प्रतिज्ञा की थी।

प्रकाश : ग्रौर उसी दिन क्या तुमने नहीं कहा था। हाथ छोड़ दो मेरा।

अंजना : क्या कहा था मैंने ?

प्रकाश : कितनी गहराई में गड़े हुए वे शब्द हैं। मानो मेरी हिड्डियों में खुदे हुए ! तुमने कहा था, हाड़-चाम के प्रेम से मिट्टी का प्रेम कहीं खेंड्ठ है। मैं गाँव की ऊसर भूमि को उपजाऊ बना रहा हूँ। कमजोर पेड़-पौधों, जानवरों ग्रौर नर-नारियों को तंदुरुस्त बनाने की फिक्र में पड़ गया। गाँव की गंदी गली हौर नालियों को ही नहीं, उसके लोगों के मनों

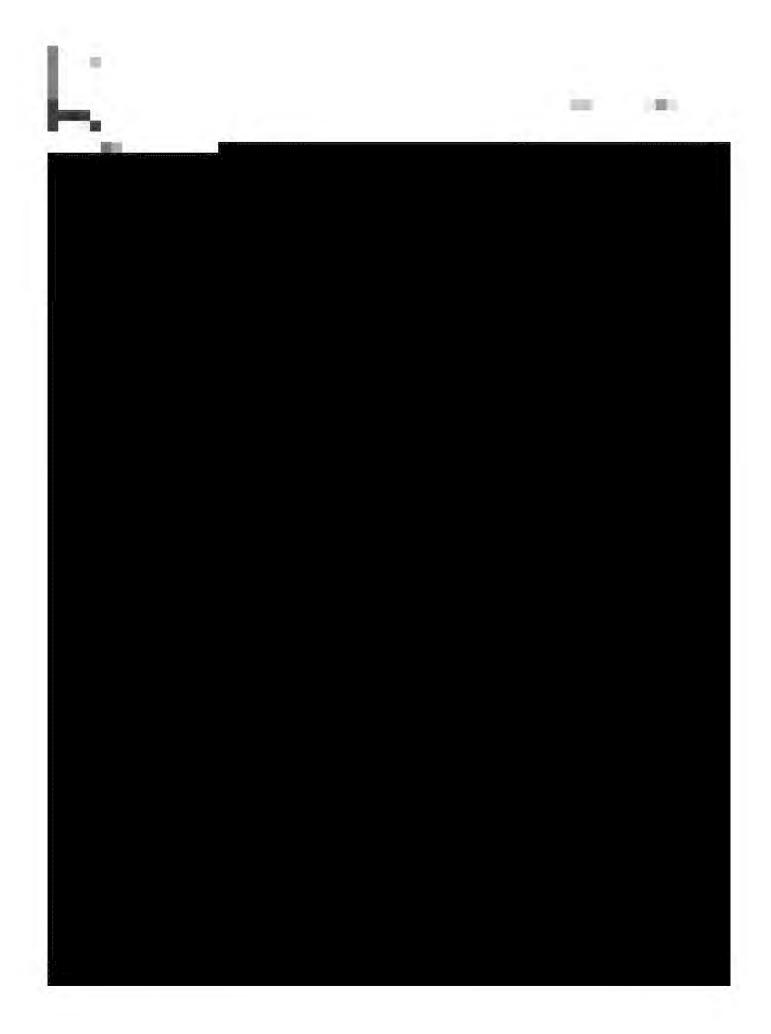

में जो एक-दूसरे के लिए राग द्वेष का मैल जमा है उसे साफ कर रहा हूँ।

अंजना : यह रास्ता मैंने दिया था तुम्हें ? तुम मानते हो ?

प्रकाश : हाँ योजना।

अंजना : तो ग्रब मैं कहती हूँ ...

प्रकाश : क्या कहती हो तुम, रास्ता बदल दो ? ऐसा भी कहीं होता है ? राह का बदलना दुविधा में पड़ जाना है । दुविधा से से किसी की साधना सफल नहीं हुई ।

अंजना : ग्रौर राह दिखाने वाले का हृदय तोड़कर भी किसी की कामना न फलेगी।

प्रकाश : वन-महोत्सव के दिन फिर क्यों तुम्हारे हाथ-पैर बाँधकर तुम्हें कमरे में बंद कर दिया गया था ?

अंजना : तब सारे बंधन तोड़कर मैं मुक्त होकर नहीं चली ग्राई थी क्या ? तुम्हारे वन-महोत्सव का ग्रारंभ क्या मैंने इस बरगद के पेड़ से नहीं किया था ?

प्रकाश : [ठंडी साँस लेकर] वहीं पर से हमारा साथ छूट गया ग्रंजना ! जाने भी दो, हमें ग्रपनी खुदगरजी पर गाँव की भलाई निछावर कर देनी चाहिए। जाग्रो, पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हमें कुछ भी करना नहीं है। उन्हें नींद में समभकर घोखा न खाग्रो। ग्रात्मा कभी नहीं सोती ग्रौर उसके लिए कोई दूरी या ग्रोट नहीं है।

[ग्रंजना धीरे-धीरे उदास होती हुई पीछे को हटकर ग्रपने घर चली जाती है।]

[एक हाथ में ट्रंक एक में गठरी लिए डरते हुए गणेश म्राता

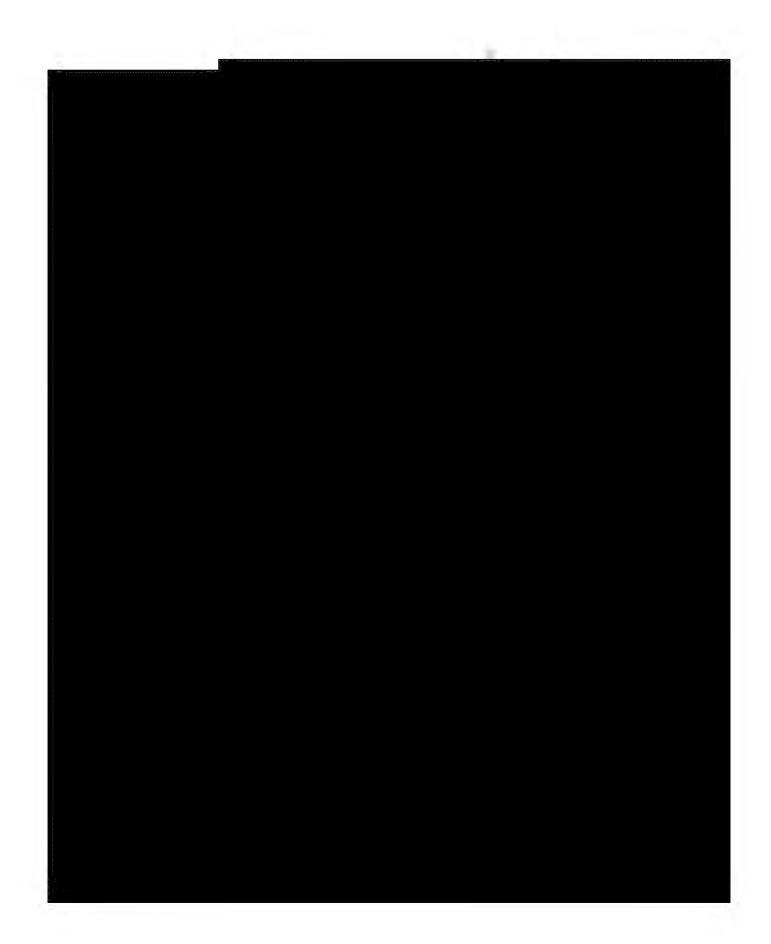

है। उसके पीछे उसकी बहू स्राती है।]

प्रकाश : बड़े दिनों में ग्राए भाई गणेश, तुमने तो कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी।

गणेश : वया कहूँ ? पहुँचाने गया था इन्हें। जाते ही वहाँ हो गया खुद बीमार, उसके बाद इनकी बारी ग्राई। दो महीने इनके अच्छे होने में लग गए। "तुम तो ग्रच्छे हो ग्रौर पिता जी "मेरे पिताजी कैसे हैं, ग्रच्छे हैं ?

प्रकाश : बड़े भ्रच्छे पुत्र निकले तुम ? बड़े डरते-डरते पूछ रहे हो ? कैसी खराब हालत में छोड़ गए थे तुम उन्हें ?

गणेश : ग्रब कैसे हैं वे ?

प्रकाश : ठीक हैं।

गणेश : किसकी दवा से ?

प्रकाश : सच्ची सेवा भी दवा का काम करती है। भरोसे के पास मिली वह उन्हें। समभे तुम ? जनम-भर जिसकी परछाई से वे घृणा करते रहे। ग्रौर तुम्हें ग्रपने हृदय का ही एक हिस्सा समभते थे वे।

गणेश : बड़ा घोखा हो गया, बड़ी भूल हो गई। मैं प्रायश्चित करूँगा। कहाँ है वह भरोसे? मैं उसका पैर घोकर उसकी घूँट पिऊँगा। स्रौर यह गाँव कैसे इतना उजला हो गया? इसकी दवा किसने की?

प्रकाश : यह भी उसी की करामात है। तुम्हारे पिता जी की ही बीमारी इस गाँव को भी थी। उनकी नजरों में भरोसे की पित्रता के बढ़ जाने से सब कायल हो गए। उसकी गंदगी के मिटते ही सारे गाँव का मैल धुल गया।

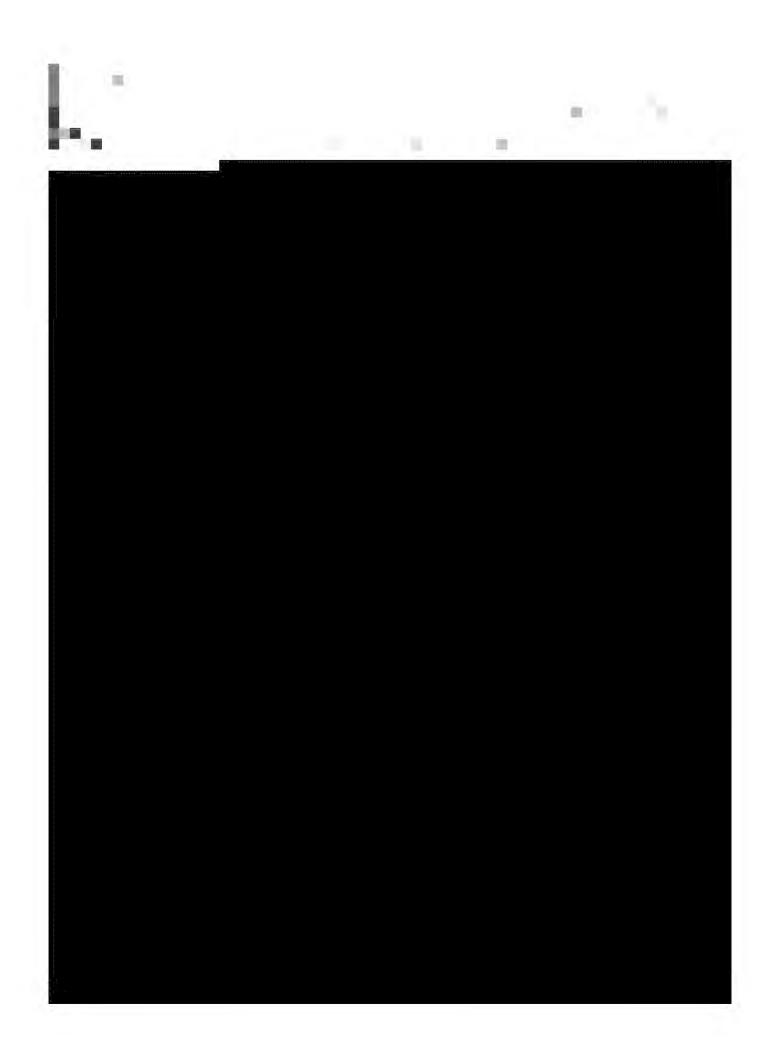

६३

गणेश : वह मकान की चिमनी !

प्रकाश : हाँ वह नए तरह का चूल्हा है— मगन चूल्हा ! कम-से-कम लकड़ी में ग्रधिक-से-ग्रधिक भोजन पकता है ग्रौर धुवाँ सब-का-सब बाहर !

गणेश : हाँ, गंदे पानी की जो काली रेखाएँ साँपों-सी सड़कों पर लहराती थीं, वे धुवाँ बनकर चिमनियों से श्राकाश में उड़ती चली जा रही हैं ! दूर-दूर तक तुम्हारा यश फैल गया।

प्रकार : लोगों का परिश्रम और शासन की सहायता कह सकते हो। फिर भगवान् की कृपा कि सबने मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम किया।

गणेश : [माया से] चल, वे श्रच्छे हो गए श्रव क्या डर है ? कुछ डाटें-डपटें तो घबराना नहीं। कह देना, हम दोनों बीमार हो गए थे, मरते-मरते बचे हैं।

माया : नहीं, पहले तुम जाग्री।

गणेश : मुभे देखकर वे एक दम ताव खा जायेंगे । तुम्हारे घूँघट पर उन्हें दया आ जायगी ।

[जब माया आगे नहीं बढ़ती तो गणेश विवश होकर भारी पैरों से आगे-आगे जाता है। माया उसके पीछे-पीछे जाती है। बाहर से भरोसे आता है, उसके हाथ में एक खाली टोकरी है।

भरोसे : [हाथ जोड़कर] धन्य है गाँव के किसानों की उन ग्रौरतों को जो तारों की छाँह में सिर पर घर ग्रौर गौशाला के कूड़े की टोकरी लेकर कंपोस्ट खाद के गढ्ढे में डाल ग्राती हैं।

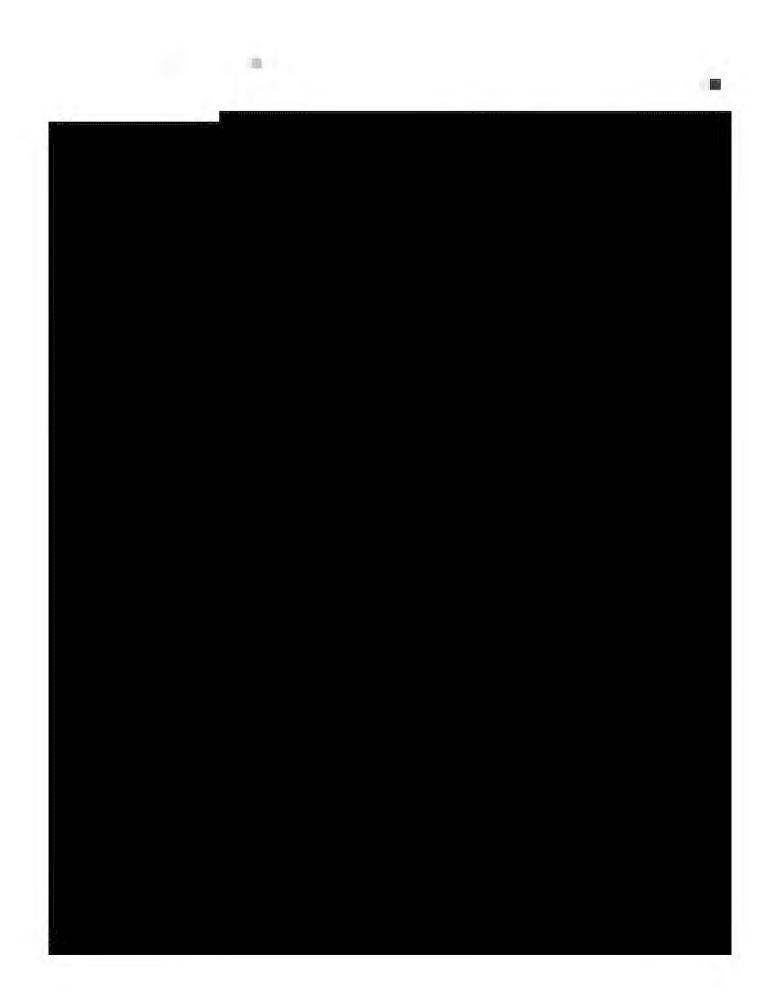

प्रकाश : भरोसे, वे पुरुष भी तो धन्य हैं जो शौच के लिए नियत गड्ढों में जाते हैं श्रौर नियमपूर्वक उन्हें मिट्टी से ढँक श्राते हैं। एक मनुष्य के मैल से साल भर में काफी खाद तैयार होती है। चीनी-जापानी इसका कोई कण फिजूल नहीं जाने देते।

[एकाएक मंदिर में शोर सुनाई देता है—"निकल जाग्रो, निकल जाग्रो!" सब उधर सुनते हुए चुप हो जाते हैं।] गणेश ग्रौर माया दोनों तिरस्कृत होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे हाथ में लिठ उठाए गुस्से में शंकर ग्राता है।]

शंकर : निकल जाम्रो ! निकल जाम्रो !! चांडालो ! क्या यह तुम्हारा घर है ? नहीं है, हरिंगज नहीं है । तुम ग्रव मुभे धोखा नहीं दे सकते ।

गणेश : [ट्रंक ग्रौर गठरी ग्रलग रख, हाथ जोड़ शंकर के पैरों पर गिरता है।] पिता जी, ग्रपने इस ग्रपराधी बेटे को माफ कर दीजिए।

शंकर : मेरा वेटा ? कौन कहता है ? मेरा बेटा होता तो क्या मेरे संकट के समय मुफ्ते छोड़कर चला जाता ? तरह-तरह के दुख-तकलीफ फ्रेलकर जिसका लालन-पालन किया, उसने यह कृतघ्नता दिखाई !

गणेश : पिता जी, श्राप ही ने तो मुफ्ते लात मारकर निकाल दिया था।

शंकर : [भरोसे की ग्रोर इशारा करे] यह है मेरा बेटा ! जिसे जीवन भर दुतकारता रहा, उसने मेरे घावों पर ग्रमृत छिड़ककर मुक्ते फिर जिंदा कर दिया। इधर ग्राग्रो भरोसे, इस नालायक को सामने खड़े होकर देखो । दुनिया फैसला देगी, कौन मेरा सच्चा

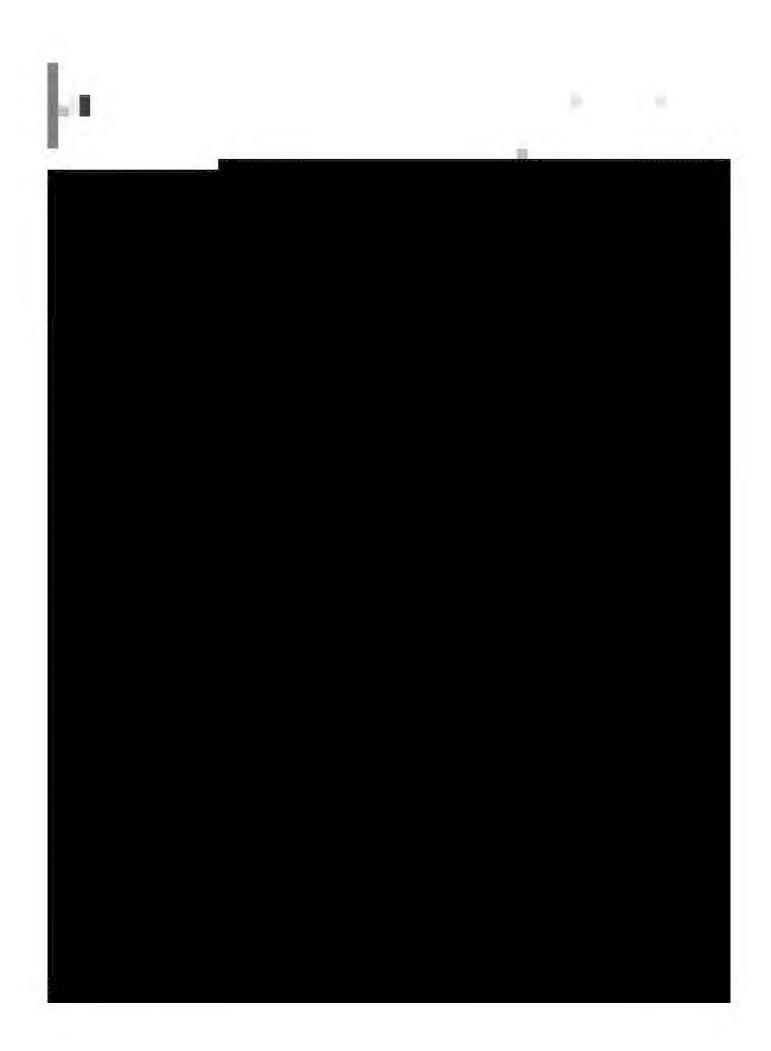

बेटा है—जो मेरी तकलीफ को देख घबरा कर भाग गया या जो मेरी पीड़ा पर खिंच ग्राया! प्रकाश, मैं तुम्हें ईमानदार ग्रादमी समभता हुँ। इस बात का तुम्हारे पास क्या जवाब है ?

प्रकाश : पिता को पुत्र के ग्रपराध पर उसे लात मारने का भी ग्रधि-कार है ग्रौर उसके पछतावे पर उसे माफ कर गते से लगा लेने का भी।

शंकर : प्रकाश, तुम बहका रहे हो मुर्फे।

प्रकाश : नहीं पुजारी जी, मैं सच कह रहा हूँ। एक हठ पर ठहरा हुग्रा मनुष्य, मनुष्यता का सच्चा नमूना नहीं है। भरोसे पर ग्रापने जो प्रेम किया वह इसका सबूत है।

शंकर : इसकी सेवा ने ही तो उस प्रेम को उभारा। मैंने अपनी जाति के घमंड से वह रोग उपजाया था। इसने रोज सुबह-शाम मेरे पाप के घावों को घोया, उनमें दवा लगाई और मैं भ्रच्छा हो गया। इसने मुक्ते मनुष्य मात्र से प्रेम करना सिखाया।

गणेश : पिता जी, तो श्राप श्रपने इस नादान बेटे से ही क्यों घृणा करने लगे ?

प्रकाश : पुजारी जी, ग्रपराध माफ हो। भरोसे भी बुरा न था, यह गणेश भी नहीं। बुरी तो घृणा है।

भरोसे : [हाथ जोड़ता है।] हाँ मालिक, ठीक तो है यह बात, कर्ज की ग्राखिरी पाई, ग्राग की छोटी-सी चिनगारी, बीमारी की कोई भी ग्रलामात—ऐसे ही नफरत की एक भी चीज हमारे दिल में बाकी रह न जानी चाहिए।

प्रकाश : हाँ पुजारी जी, मेरा भी यही विचार है। गंदगी खुली रह

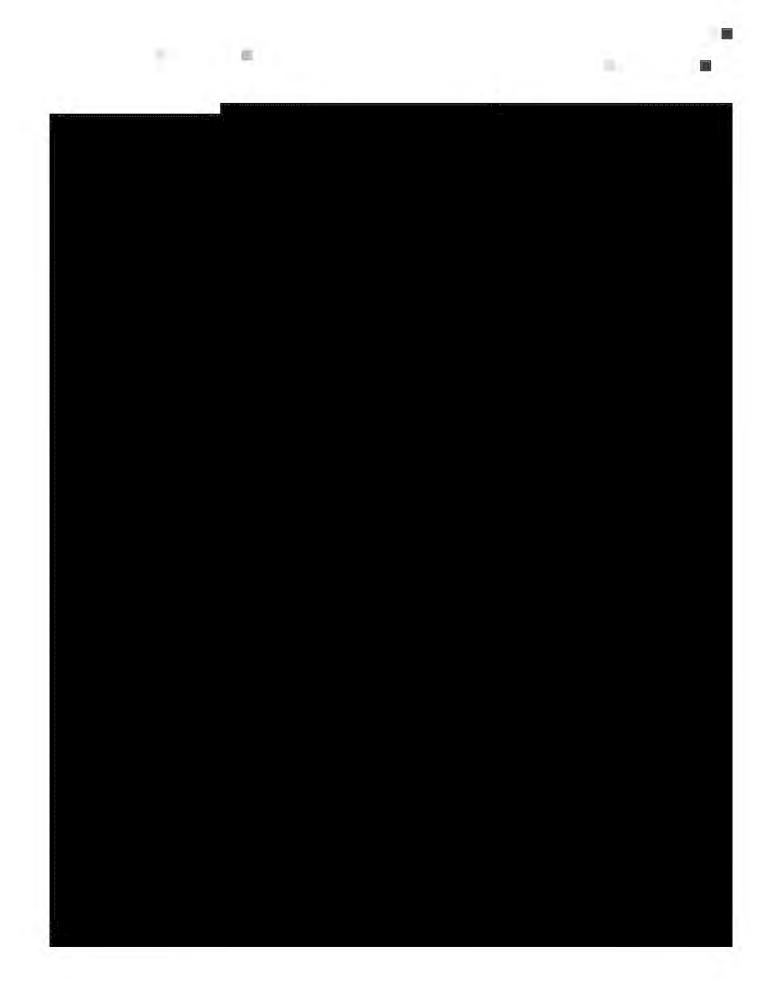

जायगी तो वह घर-घर बीमारी फैला देने का कारण होगी। उस पर मिट्टी डाल दीजिए, वह मिट जायगी और आपके कर्म की खेती के लिए सोने की खाद में बदल जायगी।

शंकर : तुम सब-के-सब इसी की तरफ हो गए क्या ?

गणेश : क्षमा की जिए पिताजी, हमसे भारी भूल हुई है। हम दोनों श्रापके चरगों पर गिरकर [माया का भी हाथ खींचकर पिता के पैरों पर लगाता है।] श्रापसे माफी माँगते हैं। हमें श्रापकी सेवा करने का फिर श्रवसेर मिले।

शंकर : भरोसे, तुम्हारी क्या राय है ? तुम मेरे वड़े बेटे हो।

भरोसे : मालिक, बच्चा जब गोद में मैला कर देता है तो मैला साफ कर फेंक दिया जाता है। बच्चा तो फिर छाती से ही लगाया जाता है [गणेश का ट्रंक ग्रीर गठरी उठा लेता है।]

प्रकाश : लेकिन वह मैला ऐसे ही लापरवाही से पब्लिक की सड़क पर नहीं फेंका जायगा।

भरोसे : मैले के गडढे में।

प्रकाश : ऐसे ही नहीं। उस पर फिर मिट्टी डाल दी जायगी।

गणेश : [म्रोट से माया की घोती खींच घीरे-धीरे] जा, चली क्यों

नहीं जाती जल्दी से भीतर।

[माया धीरे-धीरे भीतर चली जाती हैं।]

शंकर : [गणेश से] अब आप भी पथारिए न।

प्रकाश : पुजारी जी, गाँव की बाहरी गंदगी हमारे घर, ग्राँगन ग्रौर गलियों की गंदगी है। भीतर की गंदगी है घर घर का यह कलह—यह मन का मैल। जब तक भीतर-बाहर दोनों जगहें साफ न रहेंगी, हम सुखी ग्रौर उन्नत न हो सकेंगे।

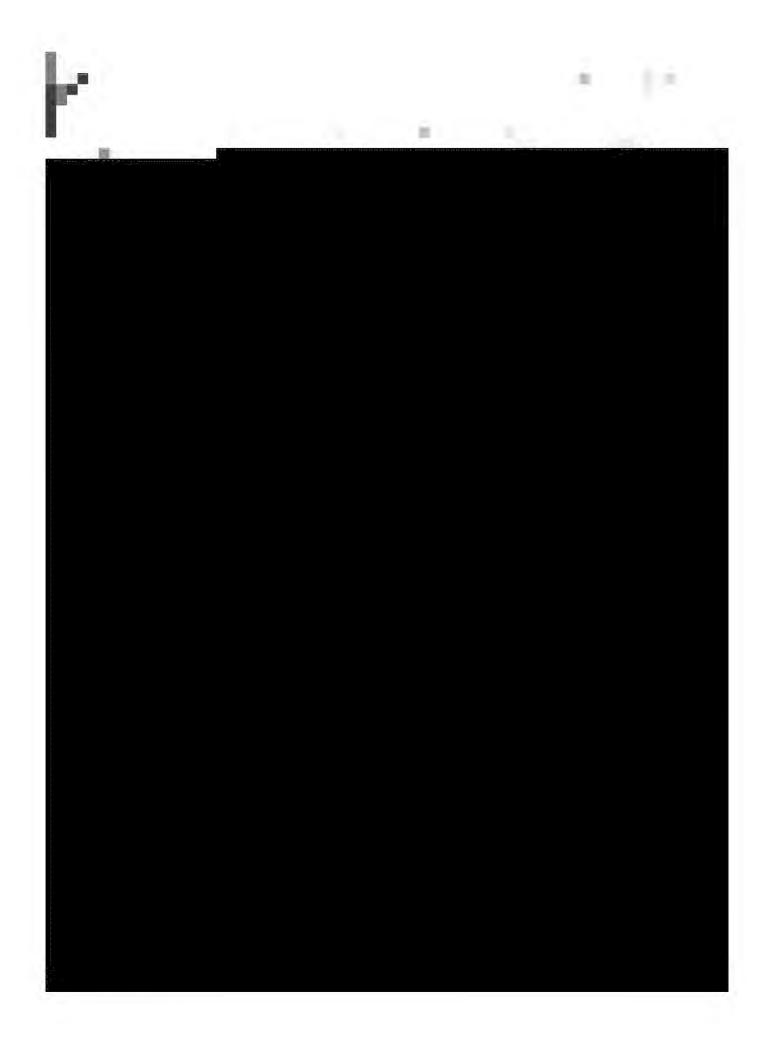

[भरोसे गणेश से भीतर जाने का इशारा करता है ग्रौर उसके पीछे-पीछे उसका बोभ लेकर जाने लगता है।]

शंकर : नहीं, तुम वया इसके नौकर हो ? तुम्हारा दरजा इससे बढ़ गया।

[गणेश भरोसे के हाथ से अपना सामान लेकर घर के भीतर जाता है। उसके पीछे भरोसे भी जाता है। शंकर भगवान् के घर को जाता है। जुगत और भगत कुछ कंडों को लिए रोशन से लड़ते हुए आते हैं]

रोशन : ला मेरे कंडे । ग्राम-सभा ने कातून वनाया है ! ऐसे बनते हैं क्या वे ? पहले उसे जलाने के ईंधन का इंतजाम करना होगा, तब कातून पास किया जायगा । [उनके हाथ से कंडे छीन लेता है ।] हाँ, बड़ा ग्राया ।

प्रकाश : क्या है ? क्या बात है ? रोशन भगड़ते क्यों हो ? कानून की इज्जत करना राष्ट्र को बलवान् बनाना है । वह दुनियाँ में ग्रादर पाने की चीज है । वही सभ्यता की पहचान है ।

रोशन : कानूनं है कंडे थापने की मनाही । मैं तो ये जंगल से उठ लाया हूँ । देखिए न ।

भगत : [एक कंडा प्रकाश को दिखाते हुए] ए माँ ऊँगली केर निशान ! ई भूठ बोलत है, बकवास करत है।

रोशन : जानवरों की तरह घास या दाने की जुगाली करने को कहते हो तो छीन लो यह सब।

जुगत : बुरा क्या है ? मैंने सुना तो है, पके हुए अनाज से उसकी जान मर जाती है। कच्चा अनाज बहुत ताकतवर होता है।

रोज्ञन : तुम कच्चा ही खाते हो क्या ?



प्रकाश : दे दो ये कंडे ग्राज इसे । लेकिन तुम्हें इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा । जब तक ये वन-महोत्सव घने जंगलों में नहीं बदल जाते, तब तक किसी को चैन लेना नहीं है । कभी पाला, धूप ग्रौर कभी जानवरों से उनको बचाना है । समभते हो इस फर्ज को ?

रोशन : हाँ।

प्रकाश : [उन दोनों के हाथ से कंडे लेकर रोशन को दे देता है] चलो।

> [प्रकाश रोशन के साथ बाहर को चला जाता है। जुगत श्रौर भगत श्रपने घर को। भगवान् और शंकर श्राते हैं।]

भगवान् : भारत के किसान के बारे में कहा जाता है, वह कर्ज में पैदा रोकर जन्म भर कर्ज में ही डूबा रहता है ग्रौर मरते समय वही कर्जदारी बेटों को भी विरासत में दे जाता है।

शंकर : तो फिर जान-बूभ कर ग्राप से भी वही भूल हो, ग्राप सुधारक भी हैं, गाँव के नंबरदार भी। क्या यही ग्राप ग्रपना नमूना लोगों के सामने रखेंगे ?

भगवान् : [व्याकुल होकर] मेरी एक मात्र कन्या ! यों ही कैसे खाली हाथ उसे विदा कर दूँ ? फिर जन्म-भर जिन गाँव वालों के निमंत्रण खाए हैं उनके ऋण से भी तो उऋण होना है।

शंकर : श्रापकी लड़की का ब्याह है। श्रापके यहाँ निमंत्रण का भूखा कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ क्या श्रापका समधी दहेज का भिखारी होकर श्रापके दरवाजे पर श्राया है ?

भगवान् : वे बेटेवाले ठहरे । हर तरह से उनकी बात भारी है । पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । फिर ज्यों-ज्यों विवाह की बात

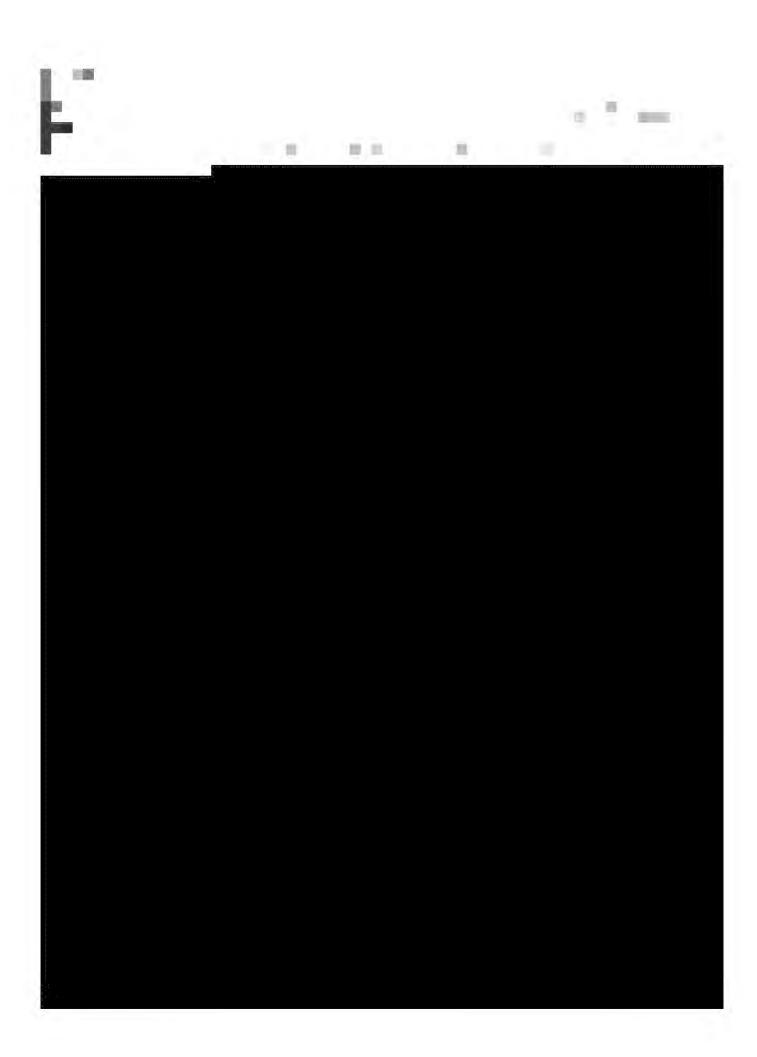

शंकर : लोगों की हँसी का क्या है ? पति-पत्नी रूप से जिन्हें मान लिया गया है तो फिर बदनामी कैसी ?

भगवान् : नहीं पुजारी जी, मैंने कभी उन्हें इस रूप से नहीं माना।

शंकर : प्रकाश एक सच्चरित्र युवक है।

भगवान् : हो सकता है, लेकिन हमारे विचारों में बड़ा फर्क पड़ गया है। वह जापान की तरह चरखे में विजली जोड़ देना चाहता है ग्रौर मैं चीन की तरह उसे ग्रीदमी के हाथों से ही चलने की चीज बना रहने देना चाहता हूँ।

शंकर : मेरी समभ में यह भी क्या किसी श्रपने साथी से दुश्मनी कर लेने की बात है ? चरखा चलाना चाहिए जैसे भी हो। बिजली से बत्ती तो जलेगी। चरखा भी चले तो क्या बिगड़ जायगा ?

भगवान् : तुम नहीं जानते यह मशीन श्रौर हाथ की लड़ाई का सवाल है।

शंकर : लेकिन दुनिया में एटम नाम का दैत्य प्रकट हो रहा है, उसका सामना करने के लिए ये दोनों किसी समभौते पर ग्रा जायँ तो क्या बुरा है ?

भगवान् : एक उमर तक मनुष्य ग्रपने विचारों को ग्रासानी से बदल सकता है। बाल पक जाने के बाद उसके दिमाग की नालियाँ गहरी ग्रौर कड़ी हो जाती हैं। फिर वह डाल टूट जायगी पर दूसरी दिशा में मोड़ी नहीं जा सकती। मेरा एक भी बाल काला नहीं रहा।

शंकर : श्रौर मैं क्या जवान हूँ। मैंने किस तरह ग्रपने विचार बदल दिए ? कौन कह सकता है मेरी भलाई मेरे विचारों के बदलाव से नहीं हुई ?

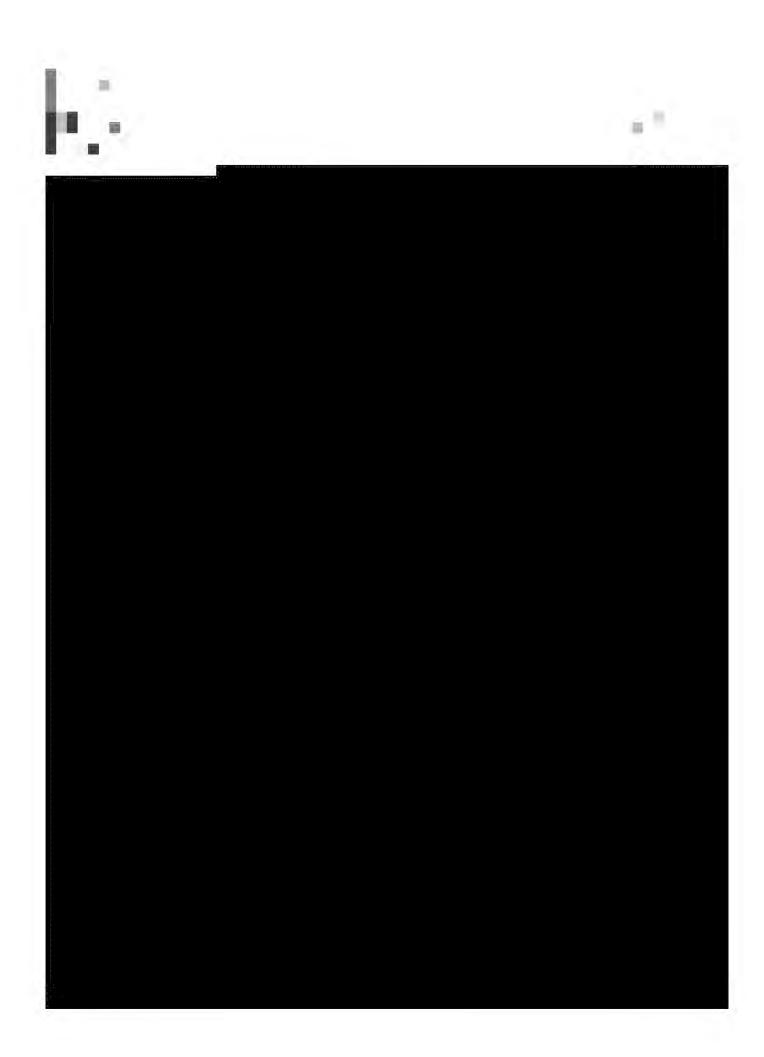

भगवान : समभ तो रहा हूँ तुम्हें देखकर । श्रंधविश्वासों को तोड़कर नया क्षितिज दिखाई देगा, यह जानता हूँ ।

शंकर : तो फिर डर किसका है ? युग के साथ बदलते रहने से जवानी वहुत दिन तक साथ देती है। ग्रंधिवश्वास मानवी ग्राकांक्षाग्रों की काल-कोठरी है।

भगवान् : लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ।

शंकर : कैसा वादा ?

भगवान : मैंने ग्रंजना को दान कर दिया।

शंकर : कैसा दान ?

भगवान : वाग्दान ! प्रतिच्यनित शब्द क्या लिखित के समान ही वाक्तिशाली नहीं है ?

**शंकर** : लेकिन जब वे बेईमानी पर उतर श्राए हैं, तो तब तुम्हारी भलाई कोई मतलब नहीं रखती ?

भगवान : हाँ, पहले उन्होंने कहा था मुफ्ते केवल एक सुशीला कन्या चाहिए। उसकी नम्रता उसकी शिक्षा ग्रौर उसकी तंदुक्स्ती उसका ग्राभूषण समभी जायगी। ग्रव कहते हैं — तुम्हारे सिर्फ एक लड़की, सब कुछ इसे न दोगे तो फिर किसे दोगे ?

शंकर : हाँ नंयरदार जी, तुम्हारी सिर्फ एक लड़की। उसे नाखुश कर तुम किसी को खुश न कर सकोगे।

भगवान : उसकी नाखुशी कैसी ?

शंकर : ग्रव वह सयानी है। ग्रपने भले-वुरे की उसे पहचान हो गई है। उसके विवाह के लिए तुम्हें उसकी राय लेना जरूरी है।

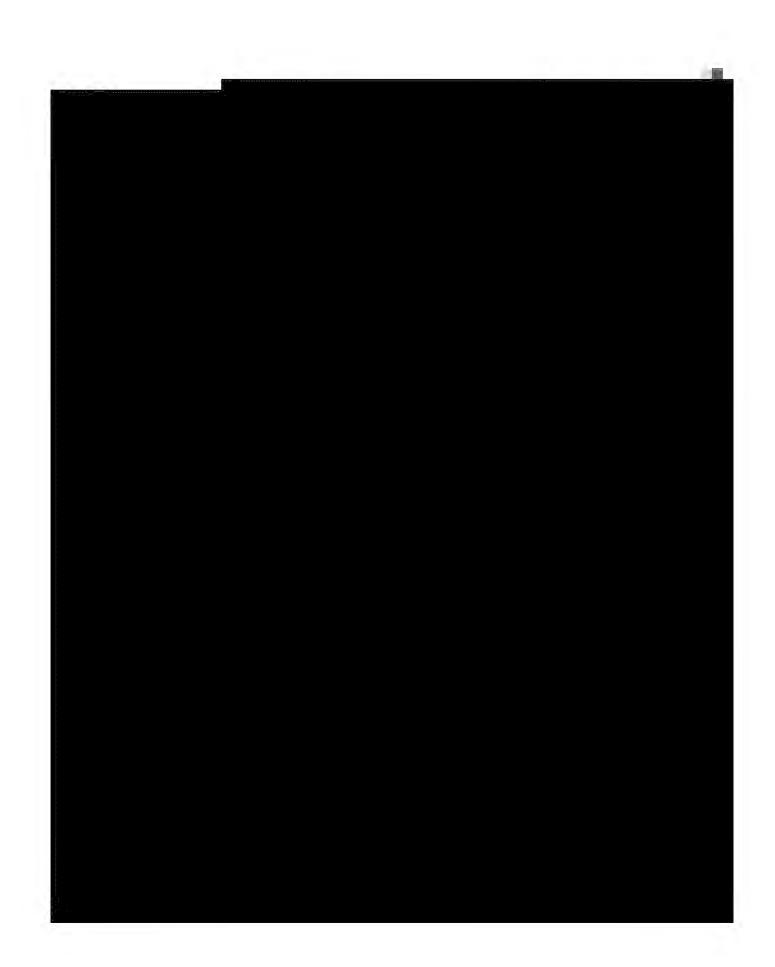

भगवान : मैंने उसकी राय ली है । पहले वह कुछ ग्रनमनी-सी थी। ग्रब उसने मेरी पसंद को मान लिया है।

शंकर : उन दोनों ने मिलकर इस गाँव को हरा-भरा और साफ-सुथरा बनाने की प्रतिज्ञा की थी। तुम जानते हो इस बात को ?

भगवान : हाँ - लेकिन-

शंकर : श्रौर इस गाँव की उन्नति करने नालों को तुमने तोड़कर इधर-उधर बिखरा दिया ।

भगवान : लेकिन दोनों ने ये दो बरगद के पेड़ अलग-अलग लगाए हैं।

शंकर : वे दोनों फिर एक ही थाले में लगा दिए जा सकते हैं।

भगवान : वे लगाए जा सकते हैं ?

शंकर : हाँ-हाँ !

भगवान : फिर उनको क्या लिख्ँ?

शंकर : चलो, लिख दो, मैं बताऊँगा। लिख दो, मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ विवाह करने के लिए राजी नहीं है। [दोनों भगवान् के घर जाते हैं।]

प्रकाश : [बाहर से ग्राकर पुकारता है।] जुगत ! भगत ! कहाँ सो रहे हो रे ! तुम्हारे खेतों में जानवर घुस गए हैं।
[दोनों—जुगत ग्रौर भगत हाथों में लठ लेकर निकलते हैं।]

भगत : [जमीन पर लठ पटक कर] केकर बाय ?

जुगत : [लठ पटक कर] किस तरफ?

प्रकाश : तुम तो ऐसे आ रहे हो, मानो चोर और डाकुओं का सामना करना है। कोध को छोड़ो। उन वाणी-विहीन पशुओं पर दया करनी होगी। वे चाहे किसी के भी क्यों न हों?

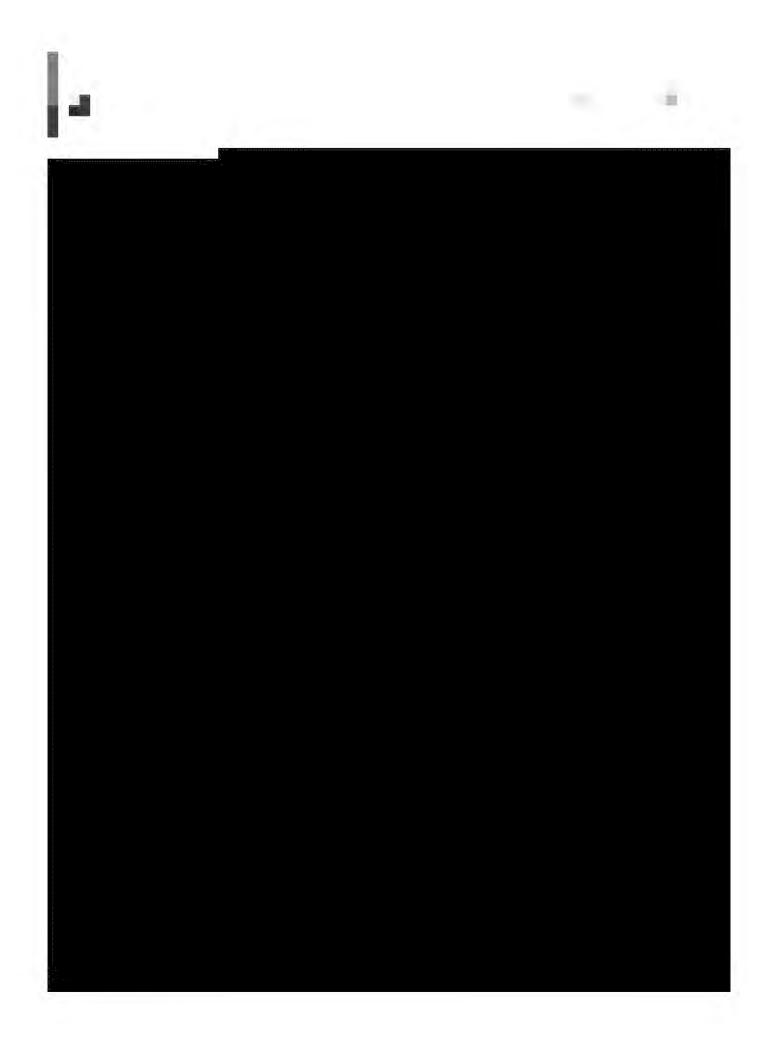

जुदत : वे हमारे खेतों में क्यों घुस ग्राए ? चल भगत ! [उसका हाथ खींच तेजी से जाने लगता है।]

प्रकाश : [उन्हें रोककर] ठहरो, इसमें श्राधा कसूर तुम्हारा क्यों नहीं है ?

भगकं : हमार कसूर कैसन बारे ?

प्रकाश : तुमने कच्ची बाड़ क्यों की ? गुस्सा छोड़ो। वह मनुष्य को कमजोरी का दिखावा है। गुस्से से हमारे शरीर के भीतर बड़े जहरीले रस निकलते हैं, वे हमारी तंदुहस्ती के लिए बड़े हानिकर होते हैं। हमें गाँव ग्रौर घर की ही सफाई नहीं, मन को भी उज्वल करना है।

भगत : [सिर खुजाकर] तब का करा जाई। बतावा न।

प्रकाश : लाठियाँ यहीं फेंक जाग्रो। [भगत लाठी फेंक देता है। प्रकाश जुगत के हाथ की छीन लेता है।] उन ग्रज्ञानी पशुग्रों का भी क्या कोई ग्रपराथ है? लाठी लेकर जाग्रोगे तो उन जानवरों के मालिकों के मन में तुम्हारे लिए बैर की गाँठे पड़ जावेंगी।

## [दोनों तेजी से जाते हैं।]

अंजना : [ग्रपने भीतर से ग्राती है। उल्लिसित होकर प्रकाश के दोनों हाथ पकड़ लेती है।] प्रकाश!

प्रकाश : [खिन्न होकर उससे हाथ छुड़ा लेता है।] फिर वही बात !

अंजना : [फिर उसके कंघे पर हाथ रख लेती है।] नहीं प्रकाश, मैं पिता जी के सामने ही तुम्हारे पास ग्राई हूँ। वे ग्रब सहमत हो गए हैं। उन्हें जब ग्रपनी भूल मालूम हो गई तो क्या उचित नहीं है तुम ग्रपना विचार बदल लो। ग्रवश्य ही प्रकाश हमें कोई विलग नहीं कर सकता। हम उजाले ग्रौर छाया की तरह एक ही हैं – कोई हमें बिछुड़ा नहीं सकता!

.

E ...

प्रकाश : मैं कहता हूँ पागल हो गई हो क्या। छोड़ दो मेरा स्पर्श। उससे मेरे \*\*

अंजना : प्रकाश, हमने इस गाँव को साफ-सुथरा बनाया है। इसकी बीमारी, दरिद्रता को घटाकर इसकी उपज, पानी ग्रौर सड़कें बढ़ाई हैं। ग्रब इसके युवक इसका तिरस्कर कर शहरों की तरफ नहीं खिचते। इसमें ग्रब शहर ग्रौर गाँव दोनों की ग्रच्छी-ग्रच्छी चीजों शामिल हो गई हैं। इस हालत में मैंने किसी का क्या विगाड़ा है, भैं यहाँ से नोचकर कहीं फेंक दी जाऊं ?

प्रकाश : अपने पिताजी से पूछो । गाँव-सभा के प्रधान वही हैं।

अंजना : यह लोक-युग है। इसमें एक मनुष्य की सत्ता की कोई कीमत नहीं है। हमें बहमत चाहिए।

प्रकाश : सभा सामूहिक प्रश्नों के फैसले के लिए होती है। व्यक्तिगत प्रश्नों को वहाँ रखना गलत है। ग्रपने पिताजी की मदद लो।

अंजना : पिताजी ने ग्रपना मत वदल दिया है।

प्रकाश : कैसा मत बदल दिया ?

अंजना : पुजारी जी की तरह उन्होंने भी छूत माननी छोड़ दी।

प्रकाश : उनके भीतर जाति का यह ग्रज्ञान था ही कहाँ ? वे छूत सानते ही कब थे ?

अंजना : मशीन से घृणा करना, क्या उसकी छूत मानना नहीं है ? लेकिन अब वे कहते हैं, ग्रणु की भयंकर शक्ति के सामने मशीन की कोई बिसात नहीं है।

प्रकाश : हाँ, इस दुनियाँ के बाहर के ग्रहों में बस्ती बसाने के स्वप्न देखने तो लगे हैं कुछ लोग।

अंजना : तब फिर बेकारी का कोई सवाल नहीं रह जाता ग्रौर ग्राबादी का भी तो कुछ नहीं।

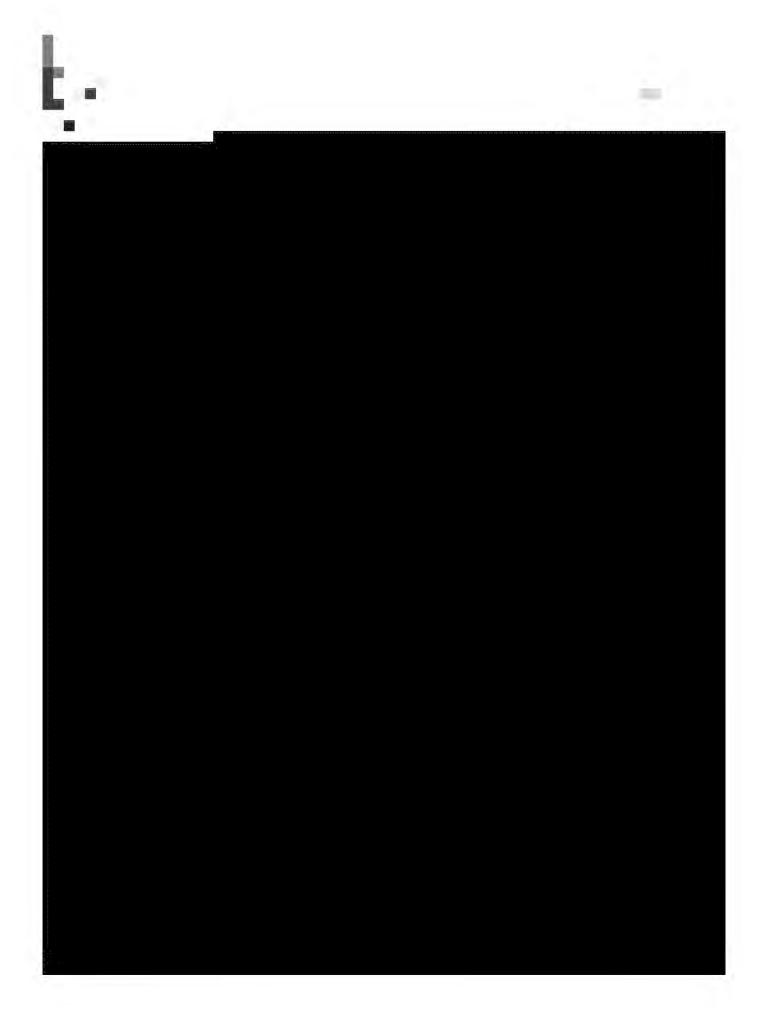

प्रकाश : [कुछ नाक-भौं चढ़ाकर] वया मतलब है तुम्हारा ?

अंजना : प्रकाश, हमने इसी जगह पर कभी एक प्रतिज्ञा की थी।

प्रकाश : पैर पर बालू ठोककर या छोटे-छोटे पत्थर जमाकर जो घरौंदे बनाए जाते हैं, उस अज्ञान को क्या हम अपने रहने के घर कह सकते हैं ?

अंजना : कैसे अज्ञान की बात कह रहे हो तुम ? जो प्रतिज्ञा की थी तुमने इस गाँव को शहर बना देने की उसका \*\*\*

प्रकाश : बना तो रहें हैं। क्या तुम्हें ग्रब भी कोई संदेह है ? ग्रब यह ग्रपनी ग्रातमा में प्रतिष्ठित हो गया। देख रही हो तुम कोई भी गाँव का बालक जो कामनाग्रों का बोभा लादकर रोटी के लिए शहर को जाता हो। उसे रोटी का भेद मिल गया। रोटी केवल किसान की कल्पना ग्रौर उसी की उपज है।

अंजना : उस प्रतिज्ञा की जड़ में ग्रौर भी तो कोई प्रतिज्ञा थी प्रकाश ! उसे क्यों भूलते हो ? पिनाजी ग्रब राजी हो गए हैं।

प्रकाश : किसलिए राजी हो गए हैं ?

अंजना : हमारे लिए। प्रकाश : हमारे लिए?

भिशेसे के साथ चितित गणेश श्राता है।]

भरोसे : पुजारी जी कहाँ हैं ? वे नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए ?

अंजना : हटो, यहाँ से जाग्रो। हम बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं। तुम क्यों ग्राए यहाँ ?

गणेश : वे अभी तक घर में नहीं आए। उनका गुस्सा फिर कहीं भड़क तो नहीं उठा है। अंजना, वे कहाँ चले गए?

## [भगवान् ग्रौर शंकरका ग्राना।]

भगवान् : [पछतावे के स्वर में] प्रकाश, मुक्तसे कुछ भूल हो गई। मैंने अपना ग्रिभिमान ग्रवने ही हाथों से चूर-चूर कर दिया। मैं भी बढ़ती हुई दुनिया के साथ ग्रागे चलूँगा।

## [जुगत ग्रौर भगत ग्राते हैं।]

प्रकाश : नहीं पिताजी, ग्रापने कोई भूल नहीं की है ग्रीर यह मेरी भी भूल नहीं है, जब मैं यह कहजा हूँ कि दुनिया में हर रोज एक लाख ग्रादमी बढ़ते जा रहे हैं।

अंजना : लेकिन क्या उन सबको खिलाने का भार तुम्हारे ही सिर पर है प्रकाश ! जगत के कल्याण के लिए छिपी-प्रकट कई शक्तियां काम करती हैं। ग्रभी तुमने कहां था, मनुष्य दूसरे ग्रहों तक पहुंच जायगा।

प्रकाश : श्रभी कहाँ पहुँचा है ? तब तक विश्व की शांति के लिए हमें बड़े संयम से काम लेना है।

भगवान् : हाँ संयम को मैं भी मानता हूँ। भगत, ले तो इस चिट्ठी को डाकखाने में छोड़ आ।

शंकर : जरा ठहर जाओ । प्रकाश ग्रभी बहुत-कुछ कहना चाहता है । बड़ी घनी भावनाएँ उसके माथे में शब्दों का रास्ता टटोल रही हैं । उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई ।

भंगवान् : मैं ग्रपनी वाणी से उसकी बात पूरी कर दूँगा। प्रकाश, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मेरी मशीन के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही। पर चरखे को बिजली से जोड़कर मनुष्य को सो जाना न होगा।

प्रकाश : नहीं, वह सहायक पाकर ग्रीर भी ग्रपने कर्म में सचेष्ट होगा। भगवान् : बस कोई भगड़ा नहीं रहा। ले रे, यह चिट्ठी डाल दे

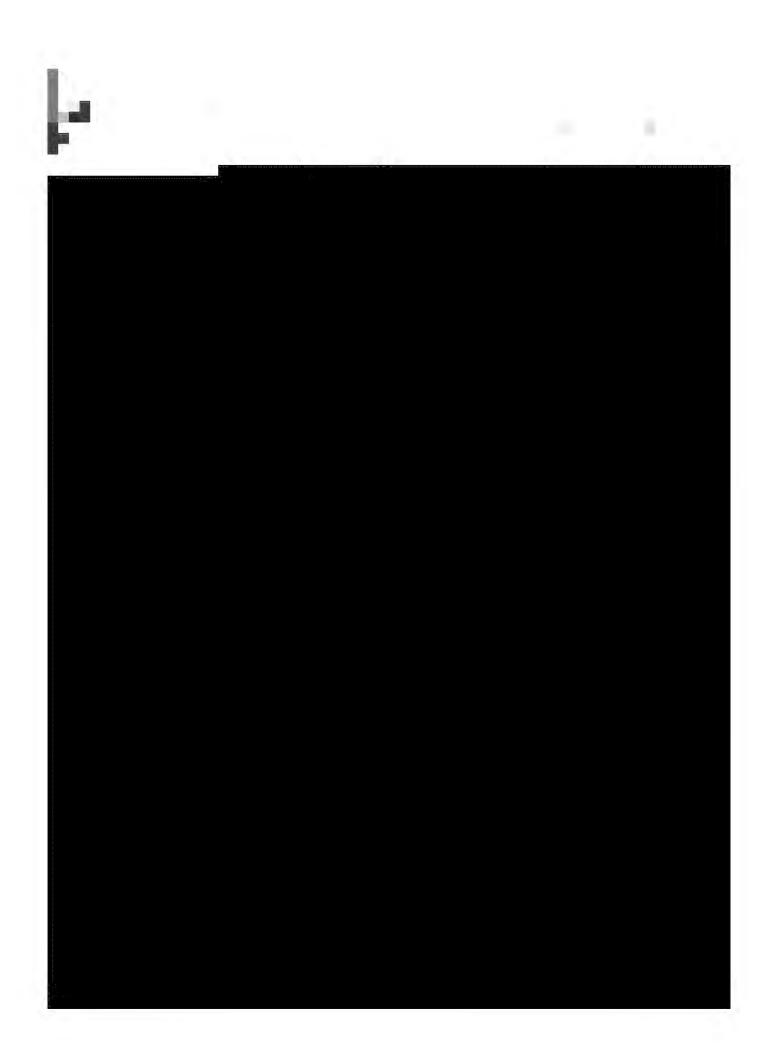

ग्रेंधेरी बस्तियाँ ७७

डाकखाने में। ग्रंजना तुम्हारी है। [भगत को चिट्ठी देता है।]

प्रकाश : ग्रसंभव !

अंजना : [जोर से चिल्लाकर] प्रकाश !

प्रकाश : मेरा श्रटल निश्चय है, विवाह कर बेकारी की संख्या नहीं बढाऊँगा।

भगत : लेकिन ग्रस्पताल माँ ऐसन इंतजाम बा कि शादी तो हुई जाई, पर श्राबादी ना बढ़इ पाई।

[शंकर भगत के हाथ से चिट्ठी ले लेता है ग्रौर निराश होकर

जाती हुई ग्रंजना को रोक लेता है।]

शंकर : धीरज रखो बेटी, प्रकाश समभदार युवक है। (यवनिका)

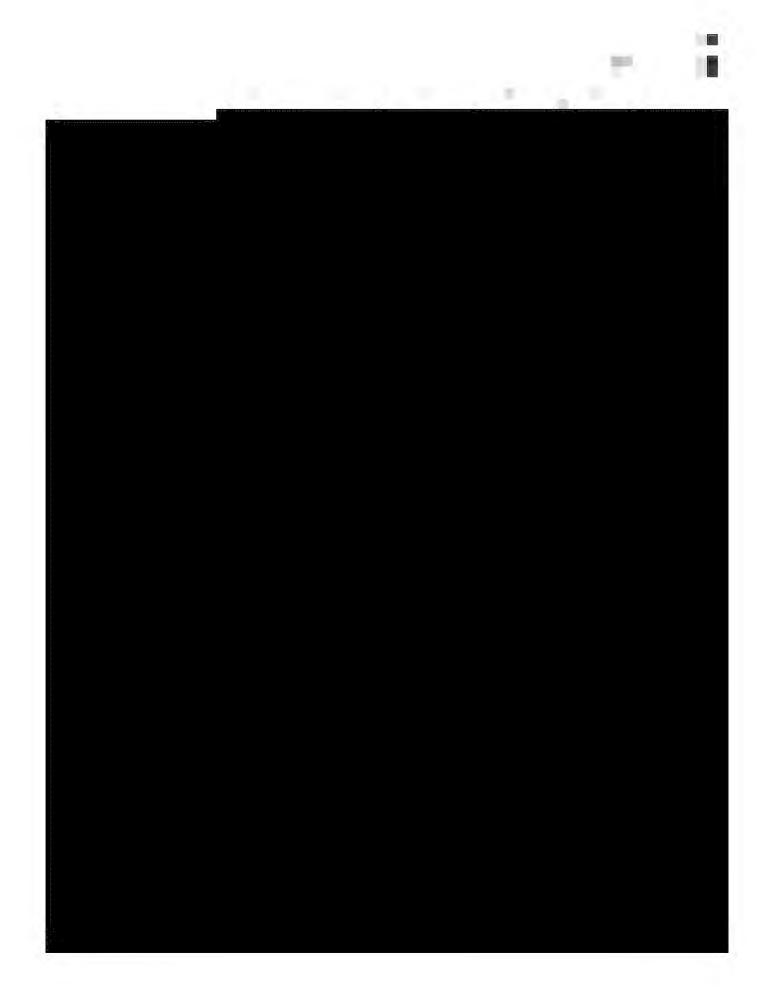

## चीथा ग्रंक

[वहीं दृश्य। वंदनवार ग्रौर विजली के बल्बों की मालाएँ लटक रही हैं। चबूतरे पर दरी बिछी है, फूलों के गमले सजे हैं। मंदिर के द्वार पर फाटक बना है, उस पर "स्वागतम्" लिखा है। मंदिर के ग्रहाते में उजाला ग्रौर ग्रधिक चहल-पहल है। शंख-घंट, शहनाई बज रहे हैं। जुगत ग्रौर भगत चबूतरे पर बैठे हुए तंबाकू पी रहे हैं।]

जुगत : खुशी भी बात है ग्राज सिर के साथ हाथ की शादी हो रही है।

भगत : का बकता है तू ?

जुगत : सिर माने शहर जो हाथ से काम नहीं करता, यानी ग्रपने जूठे बरतन नहीं मलता, ग्रपने कपड़े नहीं घोता, ग्रपने कमरे में भाड़ू नहीं देता ग्रौर हाथ माने गाँव जो दिमाग को खर्च नहीं करता यानी ग्रपढ़ मूर्ख — जैसे तू ! खेती में नए साइंस को काम में नहीं लाता । मिल-जुल कर काम नहीं करता । मैला करता है, खाद को खा जाता है । ग्रब उन दोनों की शादी हो गई। शहर ने हाथ की मजूरी से फायदा उठाया ग्रौर गाँव ने पढ़ाई-लिखाई का ।

भगत : हाँ कभी-कभी बात तो ठीक कहत है तू।

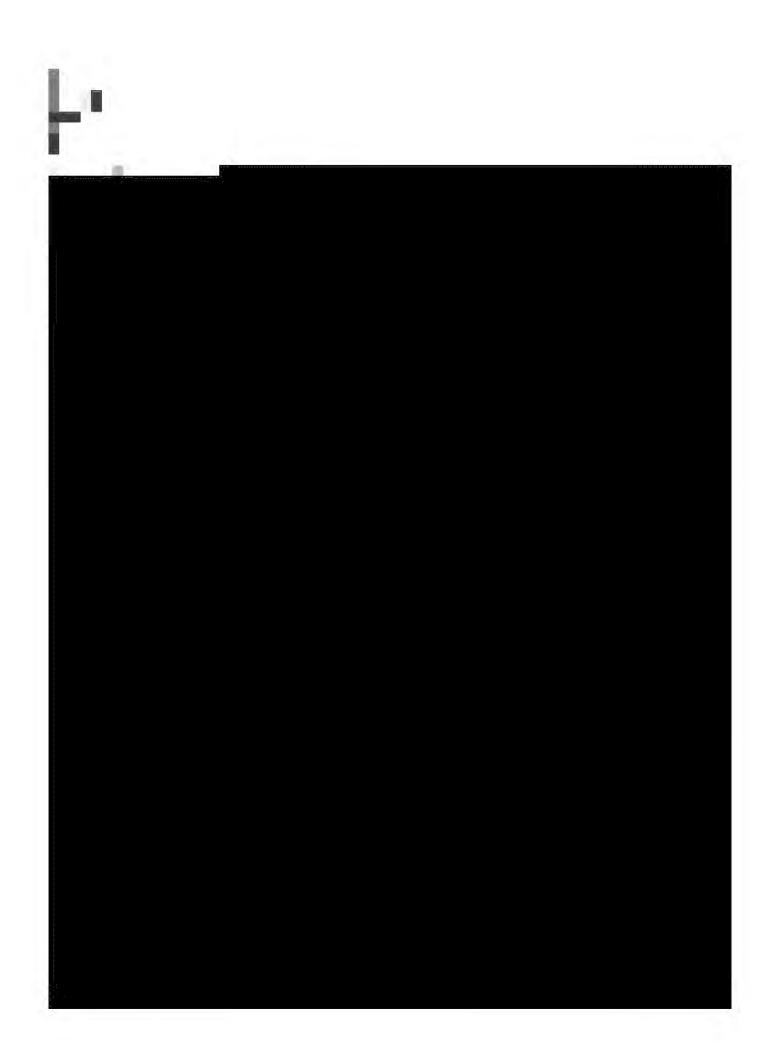

जुगत : दूसरी शादी हुई है — तेरी ग्रौर मेरी।

भगत : धृत्त ! पागल ! उल्लू !

जुगत : सुन, मैं मशीन हूँ, तू मजूर । मैं ट्रेक्टर चलाना सीख रहा हूँ । कूस-काँस, भाड़-भखाड़, रोड़े-पत्थरों से बंजर पड़ी सारी जमीन को खेती के लायक बना दूँगा।

भगत : हमरे हल का खाइ जइवे तो हमहू का खइवो ?

जुगत : घबराता क्यों है ? रेल चलती है तो क्या इक्के-ताँगों को भी खा गई ? अपूती हद पर बैलगाड़ी भी चलती है और पग-डंडी पर हमारा पैदल चलना भी क्या किसी ने छीन लिया ? वह देख, शंकर पुजारी और भरोसे को देख, यह ग्रंधविश्वास ग्रीर ईमानदारी की शादी है।

भगत : मुला ग्रंजना केर शादी माँ ग्रवहिने देर वाय का ?

जुगत : नहीं, इस खुशी में श्राज हमारे नंबरदार जी श्रीर ग्राम-सभा के परधान भगवान जी गाँव की बिजली का पहला वटन दबाने वाले हैं, श्रभी देख तो सही।

[सब बिजली के बल्ब जल उठते हैं।]

भगत : खिश हो उछलता है। या गई! या गई! विजली!

प्रकाश : [भीतर से श्राता है।] ख़ुशी मनाश्रो, सिर्फ उजाला ही नहीं, यह बिजली हमारे सभी छोटे-बड़े काम कर देगी, लेकिन श्रगर हमने सुस्ती दिखाई श्रौर जरा भी चूके तो यह हमें मिनटों में भसम भी कर देगी।

भगत : [प्रकाश का हाथ पकड़कर] तोहार साथ नाहीं कबूल ग्रंजना केर शादी ?

प्रकाश : कौन कहता है ग्रंजना की शादी मेरे साथ नहीं हुई ? भगत : ग्रंजना तो वा खडी बाय केश्रो ग्रंडरे केर साथ ?

प्रकाश : वह नकली ग्रंजना है, हाड़-चाम की ग्रंजना ! मेरी तो सच्ची ग्रंजना योजना है, पंचवर्षीय योजना ! जब तक देश का

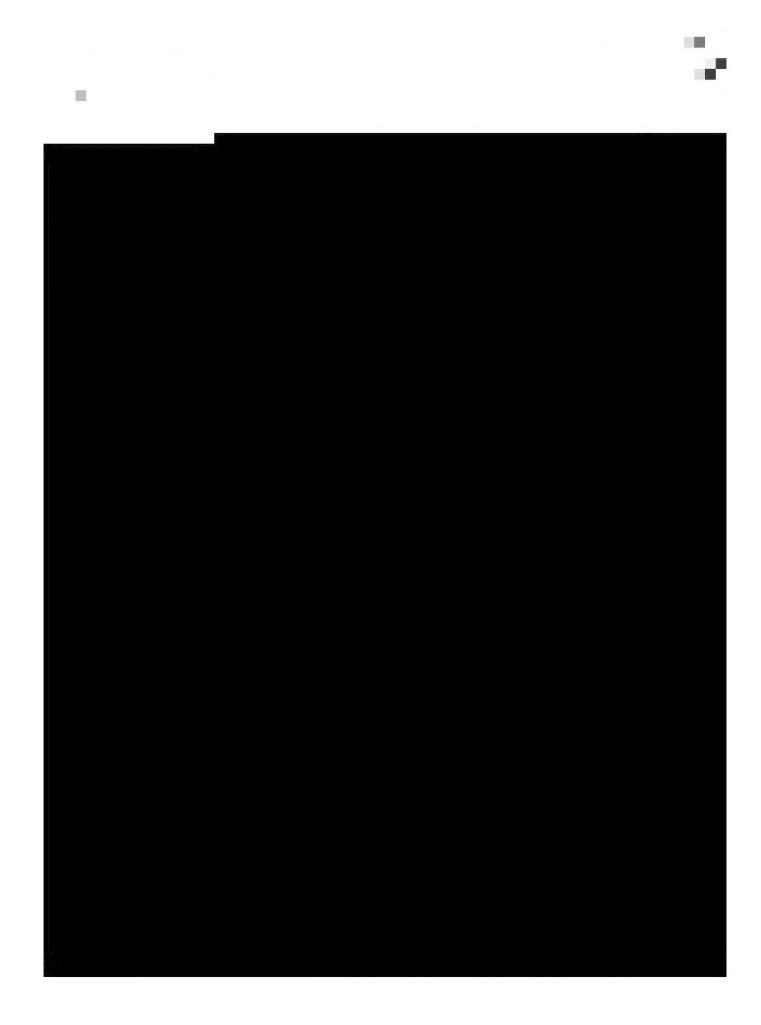

एक-एक व्यक्ति खुशहाल नहीं हो जाता, यह योजना चलती रहेगी। मेरी उसी योजना से शादी हुई है। समभे ?

[मंदिर में शहनाई बजती है।]

जुगत : ग्रौर उस ग्रंजना की भी शादी हो गई !

प्रकाश : हाँ, ग्राज खुशी का दिन है, उसे नमस्कार है ग्रौर नमस्कार हैं बिजली की इस शक्ति को । इससे गाँव का ग्रंधेरा तो जाएगा ही, सिंचाई, कुटाई, पिसाई का भी प्रश्न हल होगा । किसी हद तक ईंधन का काम भी चलेगा ग्रौर सबसे बड़ी बात ! इससे हमारे गांव के लघु उद्योग पनप उठेंगे । ऊन-सूत, लकड़ी लोहा, मूँज-बेत, मिट्टी-पत्थर के कई काम खुल पड़ेंगे । किसानों के ग्रवकाश का कोई भी क्षरण व्यर्थ की बातों में नहीं बीतेगा ।

जुगत : ग्रौर तुम कहते थे गाँव सारी दु: निया के साथ जुड़ जावेगा।
प्रकाश : हाँ रेडियो के संबंध से हम ग्रपने देश ग्रौर संसार के साथ
एक होकर रहेंगे। हर तरह के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ही

नहीं, ग्रनेक प्रकार के मनोरंजन भी हमें मिलते रहेंगे।

भगत : ई ग्रावत हुई । [दुलहिन सजी हुई ग्रंजना माया के साथ ग्राती है उसके ग्रंचल से बँघा हुग्रा एक पट लंबा होता हुग्रा नेपथ्य में चला गया है ।]

प्रकाश: कौन सुन्दर श्रीर शोभनीय?

अंजना : मैं हूँ हाड़-चाम की ग्रंजना, तुम्हें प्रएाम करती हूँ प्रकाश ! [प्रकाश के चरणों को छूकर] ग्राशीर्वाद दो ।

प्रकाश : सुखी रहो ग्रंजना । तुम्हारी ही कृपा से मुक्ते भी एक योजना मिली है । तुम भी मुक्ते ग्राशीर्वाद दो ।

> जुगत ग्रौर भगत—ग्रंजना की जय ! शंकर ग्रौर भरोसे—[ग्राकर] तथास्तु ! (यवनिका)

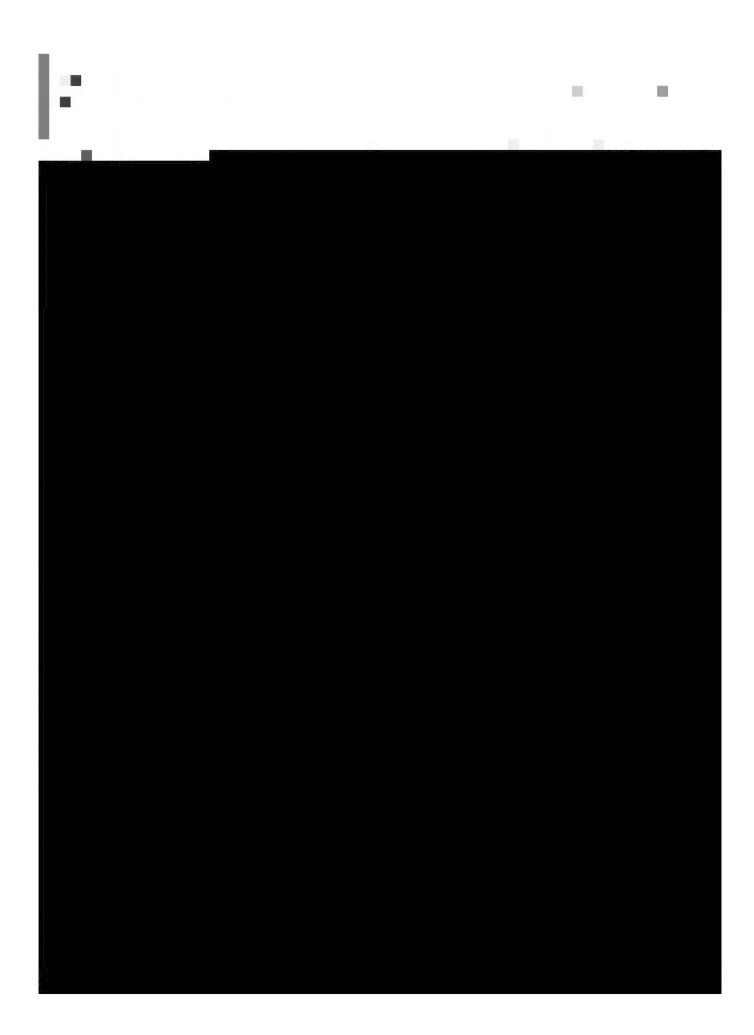